मगूद-तट के साय-साथ एक लम्बी और
अनिश्चित यात्रा—वस इतनी ही रूप-रेखा
मन में लिये लेखक एक दिन घर से निकृल
पट़ा था। मोह जतना एक अनदेखे प्रदेश को
देखने का नहीं, जितना अपने अन्दर की भटकन
के अनुसार चलते जाने का था। इस लिए
भव कहां वह रास्ते के किस स्टेशन पर जतर
जायेगा, कब कहां रुकने की योजना बना कर
अगले ही दिन वहां से चल देगा, इस का कुछ
ठिकाना नहीं था। परिणाम था एक अछूता
अनुभव—सामान्य यात्रा-अनुभवों से बहुत
अलग—जो इस पुस्तक में लिपिबढ है।

निरन्तर वदलता मानसिक और भौगोलिक परिवेश, रोज-रोज सामने आते कई-कई नये चेहरे, इन के कारण यह यात्रा पाठक के लिए भी उतना हो रोमांचक अनुभव है जितना लेखक के लिए रही हैं। गोआ के गिरजाघरों, चुन्देल के कॉफ़ी के बाग़ीचों और कन्याकुमारी के सूर्योदय-सूर्यास्त के बीच एक भटकते मन की ये प्रतिक्रियाएँ इतनी आन्तरिक हैं कि इन के कारण इस यात्रावृत्त की गणना आज हिन्दी में इस विधा की सर्वश्रेष्ठ रचनाओं में होती हैं।







# पश्चिमी समुद्र-तट

के साथ-साथ एक

यात्रा

### ग्राखिरी <sup>११०</sup> चट्टान तक

मोहन राकेश





मारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन लोकोदय ग्रन्थमाला : ग्रन्थांक-२६५ सम्पादक एवं नियामक : स्टक्सीचन्द्र जैन



Lokodaya Series: Title No. 265

AAKHIREE CHATTAN TAK
(Travelogue)

Mohan Rakesh Bharatiya Joanpith

Publication
Second Edition 1968

Price Rs. 3.00



भारतीय द्वामधीठ प्रकाशम प्रधान कार्यांचय ६. अनीपुर पार्क प्लेस, कलकत्ता-२० प्रकाशन कार्यांचय दुर्गाकुण्ड मार्ग, वाराणसी-५ विक्रय कार्यांचय ३६२०।२१, नेता जी सुभाप मार्ग, दिही-६

द्वितीय संस्करण १९६८

मूल्य ३.००

सन्मति मुद्रणाः वाराणसी-५





रास्ते के दोस्तों को—

गोशा में फल्या-हुमारी तक की यह माता दिमम्बर सन् यावन और फ़रवरी मन् तिरणन के बीन की गयी की। याता ने लीदते ही मैं ने यह पुरतक लिया दाली थी । उन दिनीं हर नीज की छाप मन पर ताजा थी। पूरे अनुभव को है कर मन में एक उत्साह भी था। इस लिए कहीं-कहीं अतिरिक्त भावुकता से अपने को नहीं बचा मका था। इस बार नये मंस्करण के लिए पुस्तक को दोहराते समय पहले सोला था कि मुद्रण की भूछों को ठीक करने के अतिरिक्त और इस में कुछ नहीं करूँगा । परन्तु समय के अन्तराल ने जहाँ प्रभावों को फुछ घुँघला दिया है, वहाँ मन में उन के प्रति एक तट-स्थता भी ला दी है। इस लिए कुछ जगह थोड़ा-बहुत परि-वर्तन अनायास ही हो गया है। पुस्तक का कुछ अंश में ने फिर से लिखा है। क्षेप में भाषा को जहाँ-तहाँ से सू दिया है। फिर भी मूळतः किसी तरह का परिवर्तन इस में नहीं हुआ। वह न तो उचित ही था, न अपेक्षित ही।

पहले संस्करण में ही कुछ जगह व्यक्तियों के नाम मैं ने बदल दिये थे। जहाँ सम्भव था, वहाँ नाम नहीं बदले। भास्कर कुरुप उस व्यक्ति का वास्तविक नाम है। श्रीधरन् एक बदला हुआ नाम।

आर-५२२, न्यू राजेन्द्र नगर, नयी टिळी-७

वाण्डर लस्ट दिशाहीन दिशा भञ्जुल जब्बार पठान नया भारम्य रंग-शो-य वीछे की शोरियाँ मनुष्य की एक जाति लाइटर, थीड़ी और दार्शनिकता घरुना जीवन वास्को से पंजिस तक सी साङ का गृङाम मुसियों का व्यापारी आरो की चंकियाँ बद्दलते रंगों में हसैनी समद-सट का होटक पंजाबी माई मंलवार विलारे केन्द्र कॉफी, इनमान और करो वय-शत्रा की साँग सरक्षित कोना भास्कर सुरव यूँ ही महकते हुए पानी के मोइ कोवलम् भागिरी बहान

الما ألا التنا

221 545

। ज तिहें

ल्ला ने हें हैं

1 A 1 A 1 A 1 A 1

। तिरासं

र्ड हंगा

र केरतर

1 20 200

क्षी हैं।

THE P.

V 87 4

हिता है। नहीं हुआ।

青春郡

1 STATE

हर बर्डी

भूत रावेश

गोआ में कन्या-कुमारी नक की यह यात्रा दिसम्बर सन् वायन और फ़रवरी सन् तिरान के बीन की गयी थी। यात्रा ने लीटते ही मैं ने यह पुरतक लिय डाली भी । उन दिनों हर चीज की छाप मन पर ताजा थी। पुरे अनुभव की छ कर मन में एक उत्साह भी था। इस ठिए कहीं-कहीं अतिरिक्त भावुकता से अपने को नहीं बचा सकाथा। इस बार नमें संस्करण के लिए पुस्तक को दोहराते समय पहले सोना धा कि मुद्रण की भूलों को ठीक करने के अतिरिक्त और इस में कुछ नहीं कहँगा । परन्तु समय के अन्तराल ने जहां प्रभावों को कुछ धुँधला दिया है, यहाँ मन में उन के प्रति एक तट-स्थता भी ला दी है। इस लिए कुछ जगह थोड़ा-बहुत परि-वर्तन अनायास ही हो गया है। पुस्तक का कुछ अंश मैं ने फिर से लिखा है। शेप में भाषा को जहां-तहाँ से सू दिया है। फिर भी मूलतः किसी तरह का परिवर्तन इस में नहीं हुआ। वह न तो उचित ही था, न अपेक्षित ही।

पहले संस्करण में ही कुछ जगह व्यक्तियों के नाम मैं ने वदल दिये थे। जहाँ सम्भव था, वहाँ नाम नहीं बदले। भास्कर कुरुप उस व्यक्ति का वास्तिविक नाम है। श्रीधरन् एक बदला हुआ नाम।

— मोहन राकेश

आर-४२२, न्यू राजेन्द्र नगर, नयी दिली-४ वाषद्वर स्टब्ट

दिशाहीन दिशा

भव्दुल जन्मार पठान

तथा भारम

रंग-मो-व

ਬੀਬੇ ਵੀ ਵੀਰਿਸ਼ੀ

सनुष्य की एक आति साइटर, योबी और वार्जनिकता

चलता जीवन

द्यास्को से पंजिस तक

सी साल का गुलास

मर्सियों का व्यापारी

आगे की वंकियाँ

षदछते शंगों म

हुसैनी

र्पञानी साहै

मछवार

चिरारे केम्ह

कॉफी, इनसान और कुशे

बम-पाग्रा की साँहा

सुरक्षित कोना

समृद्र-तर का होटक

मास्कर सुरुप

यें ही भरकत हम

पानी के मोड़

कीवसम्

भाविरी चट्टान

#### आख़िरी चहान तक

बाण्डर सस्ट

शुला समुद्र-ग्रट । हुए-हूर सक फैसी रेत । रेत में से जमरी बड़ी-बड़ी स्माह् यहानें । मोड़े की सरफ एक ट्टो-कूटी सराय । खायेख रात और एकटक उस विस्तार को साकनी एक लासटेन की महियानी रोजनी """"।

सवा-कुछ खानोरा है। लहरों की बावात के विवा कोई झावात मुनाई मही देती। में सराय के कहाते में बैठा बमुत के शिविज को देश रहा हूँ। कहरें बही तक बड़ बावी है, वहां आप के एक स्कोर बिच बातों है। मेरे तमने एक बुढ़वा बेठा है। उस के बेहरे पर भी न जाने कितनो-कितनो सबरोर है। उस की श्रांकों में भी कीई बीज बार-बार उसड़ बाती है और कोड बातों है। हम दोनों के बीच में एक सम्बी पुरानी मेंज है जो कुहने कर बरा-वा बोस पत्रते हैं। परमा उठती है। बुढ़े के सामने एक प्राना बखबार दंजा है। मेरे सामने बात की ध्याली रखी है। कहवा बातायण में एक तिकरिकाहरू कहत बुढ़ी है। एक शीकह समह साक की सड़की बात की कोडरी से आ कर

आधिरी चट्टान तक

चुर्ड के गले में यहिं बाल देतां है। तुर्वा उस की सरफ ध्यान न दे कर उसे सरह अरावार की पुरानों मुलियों में कीया रहता है। मैं नाम की ध्याली उठाता है और रम देता है। लहरीं का कैन आगे तक आ कर रेत पर एक और उभीर तीच जाता है......

English Marketing Control of Cont

एक पहाड़ी मैदान । पान और मनकों के गेतों ने कुछ हटकर छकड़ी और फूब की एक झोंपड़ों । बाताबरण में ताजा कटो छकड़ी की गन्ध । उसती धूप और झोंपड़ी की गिड़की से बाहर झोंकड़ी मौब ......

र्वेत की टूटी कुरती पर बैठ कर निड़की से बाहर देतते हुए दूर तक वीरान पगठिष्टवा नजर आती हैं। उन पर कहीं कोई एकाम ही ब्वक्ति चलता दिखाई देता है। निड़की के बाहर खाँग उत्तर जाने पर शोंकड़ी में रात विर आती है। मैं खिड़की से हट कर अपने आस-पास नजर दीड़ाता हूँ। क्रांपर, मेज पर और चारपाई पर कामज-ही-कामज विरारे हैं जिन्हें देख कर मन जदास हो जाता है। अपना-आप बहुत अकेला और भारी महसूस होता है। लक्कड़ी की गन्य से अब होने लगती है। साथ की झोंकड़ी से आती घुएँ की गन्य अच्छी लगती है। मैं किर खिड़की के पास जा राड़ा होता हूँ। पाडिव्या अब बिलकुल सुनसान हैं और घीरे-घीरे अधेरे में डूबती जा रही हैं। एक पक्षी पंख फड़फड़ाता खड़की के पास से निकल जाता है:\*\*\*\*\*।

कच्चे रास्ते की ढलान । एक मोड़ पर अचानक क़दम एक जाते हैं। नीचे, बहुत नीचे, दिरया की घाटो है। जहरमोहरा रंग का पानी सारत के पंतों की तरह एक द्वीप के दोनों ओर घाखाएँ फैलाये है। सारस को गरदन दूर चोड़ के वृक्षों में जाकर खो गयी है.....।

ढलान से घाटी की तरफ झुके एक पेड़ के नोचे से दो आंखें सहसा मेरी तरफ़ देखती हैं। उन आंखों में सारस का विस्मय है और दिरया की उमंग।

साथ एक चमक है जो कि उन की अपनी है।

आख़िरी चट्टान <sup>त्रक</sup>

1

10

ना

"यह रास्ता कही जाता है ?" मैं पृष्टता है।

लडको अपनी तमह से सठ पड़ी होती है। उस के रारीर में कहीं सम नहीं है। सीने में केने संग—एक क्षोधो रेखा और कुछ गोलाइमी। सीनों में मोदें किराक मा संकोध नहीं।

"तुम्हें कही जाना है ?" वह पूछती है।

"यह रास्ता जहाँ भी के जाता हो"""""

यह हैव पहलो है। उब की हैंसी में भी कोई गीठ मही है। पेड़ इस सरह बोहें हिलाता है, जैने पूरे वातापरण को उन में ममेट देना थाहता हो। एक पत्ता झड़ कर वक्षकर काटता नीचे उतर जाता है।

"यह पास्ता हमारे गाँव की जाठा है," छड़की कहती है। सूर्यास्त के कई-कई पंत उस के हैंसिये में वयह जाते हैं।

''तुम्हारा गाँव कही है ?''

"उपर नीचे ।" वह जियर स्वारा करती है, चयर केवल पेड़ों का धुरमूट है---वही जिस में सारस ने अपनो गरदन छिना रहते हैं।

''तपर हो कोई गाँव महीं हैं।"

"है। बही, उन पेशों के पोछे""""

कि का में हैं कि बना एक पूराना घर। घर में एक पूरा और बृद्धिता रहते है। रोनों भिन्न कर मुझे अपने भीषन की योगी घटनाएँ मुदाने है। बीव-बीच में छत से एकाक जिनका नीचे पित साना है। बूद्धा वृद्धिता की बाद कि बादण है कि तमे बहु पराना दोक से बाद नहीं है। बूद्धा गुट्टे पर सुंतनाड़ी है कि बहु बसी तमें बादना सोच में सीक देश है। बहु जब से सु एक की बाद

भागिरी चहान तक

सम्यो होने सम्यो है, सो दूसरे को लिए जा दिशो है। एम जिके में तिमह गोल हेती है। समार असम जार कही है। एम के पास बैठे कुछ उर्यक्त जोर-जोर में विस्ता को है भीर कममें राग रहे हैं। अक्ष-भर के लिए दम की आयाई कती है, तो जंगल में दूर सक वास के सरमाराने को आयाद सुमाई दे जाती है। तभी हया कियार बन्द कर वासी है। में साम दोनल से लोट पर किर आ पर के असीत में भटकने समता है।

जब कभी में मात्रा पर निकल्से को बाद मोनता है, तो ये और ऐसे कई-कई चित्र अनायास मन में उभरने छातते हैं। गम्भा है कि ये बहुत वहले पड़ी यात्रा पुस्तकों के किन्ही ऐसे अंशों की छाप हों किन्हें सैसे में भूल पुका है। पर सोचता है कि अपने अग्यर से यार-बार ऐसे नियों को शोज लाना, मन की पह भटकन गया है? एक बार किसी ने दो गाम दिया था—याण्डर लस्ट। पह मेरी अपनी सीमा है कि मुद्दो चाह कर भी इस के लिए हिन्दों का दाव्य नहीं मिल रहा। यायावर वृत्ति ? परन्तु पृत्ति छर्ट हो नहीं है। और यास्तव में यह भटकन प्या छस्ट हो है?

### दिशाहोन दिशा

घर से चलते समय मन में यात्रा की कोई बनी हुई रूप-रेखा नहीं थी। बस एर सिंखरता ही थी जो मुझे अन्दर से घवेल रही थी। समुद्र-तट के प्रति मन में एक ऐसा आकर्षण था कि मेरी यात्रा की कल्पना में समुद्र का विस्तार अनायात्र ही आ जाता था। बहुत बार सोचा था कि यभी समुद्र-तट के साथ-साथ <sup>श्र</sup> लम्बी यात्रा करूँगा, परन्तु यात्रा के लिए समय और साधन साथ-साथ भेरे प्रि कमी नहीं रहते थे। उन दिनों वीकरी छोड दी यो और पास में कुछ पैते भी थे। इस लिए मैं ने गुरन्त बल देने का निश्चम कर लिया। पहने सोचा कि मीधे कम्याकुमारी चला जाऊँ बीर वहाँ से रेल, मोटर या नाव, जहाँ जी मिले, उस में परिचयी समुद्र-तट के साय-साथ बीबा या वस्वई तक की याना करूँ। रास्ते में जहाँ मन हुआ, वहीं कुछ दिन रह बाऊँगा। शिमला में हमारे स्कूछ में कई लोग दक्षिण भारत के थे। उन में से एक ने कहा था कि रहने के लिए कतानोर ( कप्णुर ) बहुत बच्छी जगह है । एक और का कहुना था कि मै एक बार कोइलून पहेंच आऊँ, को वहाँ से और वही जाने को मेरा बन नही होगा । दिल्ही में एक मित्र ने कहा था कि पश्चिमी समृद्ध-सट पर पंजिन (गोत्रा) से मुत्रर दूसरी जगह नहीं है। वहाँ खुला समूत्र-तट है, एक आदिम स्पर्श लिये माकृतिक रमणीयता है और सब से बड़ी बात यह है कि ओवन बहुत सरता है-रहते साने की हर सुविधा वहाँ बहुत योडे पैसों में प्राप्त हो सकतो है। मेरे लिए सभी जगहें अपरिचित थी, इस लिए मुझे सभी में आकर्षण लग रहा था। कोविन, कण्णुर, मंगलूर, गोमा। मरेप्यों के येह बाटवी और नीलगिरि की पहाहिया । सप के पति मेरे मन में एक की आसीयहा जावती थी । जीते कि मेरा उन सब स्थानों से कभी का चनिष्ठ सम्बन्ध रहा हो । सब से अधिक बात्मीयता कन्याकुमारी के तट को ले कर महसूस होती थी। परन्तु एक यने गहर की छोटी-सी रांग गन्नी में पैदा हुए व्यक्ति के लिए उस बिस्तार के प्रति एसी आत्मीपता का अनुमय करने का बाधार नया हो सकता था ? केवल बिय-

पर से बलते समय कुछ निरुष्य नहीं मा कि कब, कही, कितने दित रहेगा। ही, पतने तक इतना निरुष्य कर लिया या कि पहले शीचे कत्या-कुमरी न जा कर बण्डे होता हुआ गोजा बला जाऊँना और बही से कत्या-कुमरी की और यात्रा प्रारम्भ करूँगा। यह इस लिए पाहना वा कि मेरी यात्रा का अधिया पहल कत्याकुमरी हो......

भाविरी चहान तक

रीत का आवर्षण ?

दिसम्बर सन् यावन की पनीस तारीका। धर्म पनाम के जिस्वे में ऊपर की सीट विस्तर विद्याने की मिल जाये, यह चड़ी दात होती है। मुझे ऊपर की सीट मिल गयी थी। सोन रहा था कि अब गम्बई तक की यावा में कोई तसुविध नहीं होगा। रात को ठीक ने सो सकूँगा। मगर रात आयी, तो मैं बहाँ सीने की जगह भोषाल ताल की एक नाम में लेटा बूढ़े मल्लाह अब्दुल जब्बार से गरहे सुन रहा था।

भोपाल स्टेशन पर मेरा मित्र अविनाश, जो बहाँ से निकलने बाले एक हिन्दी दैनिक का सम्पादन करता था, मुझ से मिलने के लिए आया था। मगर बात करने की जगह उस ने मेरा बिस्तर लगेट कर निड्की से बाहर फेंक दिया, और खुद मेरा गूटकेस लिये हुए नीचे उत्तर गया। इस तरह मुझे एक रात के लिए वहाँ रह जाना पड़ा।

रात को ग्यारह के बाद हम लोग घूमने निकले। घूमते हुए भोपाल ताल के पास पहुँचे, तो मन हो लाया कि नाव ले कर फुछ देर झील को सैर की जाये। नाव ठीक की गयी और फुछ हो देर में हम झोल के उस भाग में पहुँच गये जहाँ से चारों ओर के किनारे दूर नज़र आते थे। वहाँ आ कर अविनात के मन में न जाने क्या भावुकता जाग लायो कि उस ने एक नज़र पानी पर डाली, एक दूर के किनारों पर, और पूर्णता चाहने वाले कलाकार को तरह कहीं कि कितना गच्छा होता सगर इस वतत हम में से कोई कुछ गा सकता।

"मैं गा तो नहीं सकता, हुजूर" वूढ़ा मल्लाह हाय रोक कर वोला। "मगर आप चाहें, तो चन्द ग़जलें तरन्तुम के साथ अर्ज कर सकता हूँ—और मार्गा ल्लाह चुस्त ग़जलें हैं।"

वरत हिलनी थैंगे दन में फीलाद मरा हो। तीयरी ग्रजल मुनाकर बद ग्रामोस हो गया। उस के शामीश ही जाने से सारा बानाबरण ही बदम गया । रान, सरदी और नाव वा हिलता, इन सब-का अनुभव यहने नहीं हो रहा या, अब होने लगा । शील का दिस्तार भी भैने चतनी देर के लिए मिमड गया था, अब नल गया।

'बसर बसर ।" हम में उत्साह के माब दम के प्रस्ताद का स्वागत रिमा। बुद्दे महताह ने एक गुबल छेट थे। उस का गला काणी अध्छाचा और सुवाने का सन्दाद भी यापराना था। काणी देश चलाओं को छोडे वह शम शम कर ग्रंडरें मुनाता रहा । एक के बाद दूसरी, फिर कीमरी । मैं नाव में छेटा उस की हरफ़ देल रहाया। उस सबदी में भी वह सिर्फ़ एक तहमद समार्थमा। गर्ले में बनियान सुक्त नहीं यो । उस की बाड़ी के हो नहीं, छाठों के भी बाल गर्फीद हो बुध थे। मगर अब बह बच्च बलाने लगता, तो उस की मांसपेशियों इस

"अब भीट चलें गाहब," मूछ देर बाद उस से कहा । "सरदी बढ़ रहीं है और में अपनी चादर माथ नहीं लाया ।"

मदिनाश ने बाट से अपना कोट जलार कर उस की तरफ बड़ा दिया । कहा, "भी तुम यह प्राप्त की। अभी हम शोट कर महीं चर्येंगे। तुम्हें कीई ग्रीतिय की भीत याद हो, दो बह मुनाओ ।"

मुद्रे मन्त्राट ने एतराज नहीं निया । व्यवाप श्रविताश का कीट पहुत लिया मोर पालिय की एक गडल सुनाने लगा। 'मूहन हुई है बार की मेहमी किये EQ......1,

हम क्रीगचने 'बड़े नियो' कह कर बुद्धारहेचे। उस ने सउल पूरी कर सी, वी में ने इस में उस का नाम पूछा।

"भेरा नाम है साहब, बन्द्रल खब्बार पठान," उस में बहा । 'पटान' पान्य पर उग में पान और दिया ।

"मिया अध्युल अध्वार, त्य ने बहत बच्छो चोजें बाद कर रखी है" मैं ने नहा। 'क्षीर इस से भी बड़ी बात यह है कि इस उद्ध में भी सुप इसने रंगीन-

मित्रात हो\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

"मर्दराद हूँ साहब," वह बोला । "तबीयत को रंगीनी को खुदा ने मर्द-माणिशं चट्टान तक

खाद को तो बर्जो है। दिसे यह कोण हामिल गृही, यह समग्र लेजिए कि सर्वश्रद ही गृही ("

''दम में निया शक्त है !'' अधिनाश हैंस कर बोला । अपनी उस में ती काफी मुलएरें ज्ञाने हींसे तम ने !''

बन्दुक जन्यार मुसकरामा । सहेद मुँठों के मौने उस के होठों पर वापी मुसकराहट में रिविक्ता कर आयो । "उस सी हुजूर बन्दे का अवल के रोज वक रहती है," यह बोला । "मगर हाँ, जवानी की बठार जवानी के साम मी । यहुत ऐस की, वेवल्कियों भी बहुत मीं । मगर कोई जलसीम नहीं है। वो दिन फिर से मिलें, तो वही वेवक्कियों नये सिरें से की जायेंगी, और किर भी कोई बक्किसे नहीं होगा।"

"मतलब येसे अब उस तरह की धेवकूफ़ियों की नौबत नहीं आवी?"

अविनाश ने पृष्ठ लिया।

"अब हुजूर ? हिम्मत में किसी मर्दजाद से कम अब भी नहीं हूँ। किए जिस खबीस का खून कर दूँ। मगर जहां तक नक्ष्म का सवाल है, उस की में तीवा करता हूँ। " अच्छा, कुछ देर सामोश रह कर जरा एक चीज सुनिए ""

में ने समझा था कि वह कोई सूक्तियाना क़लाम सुनाने जा रहा है। मगर वह बिना एक घटद कहे नुपचाप नाथ चलाता रहा। गहरी खामोशों थो। चप्पुओं के पानी में पढ़ने के सिवा कोई शावाज नहीं सुनाई दे रही थो। हम लोग उत्सुकता के साथ उस की तरफ़ देखते रहे। वह मुसकरा रहा था। मगर अब उस की मुसकराहट में पहले की-सी रसिकता नहीं, एक संजीदगी थी। "सुन रहे हैं?" उस ने कहा।

मेरी समझ में नहीं आया कि वह क्या सुनने को कह रहा है। "वया चीज ?" मैं ने पछ लिया।

"यह आवाज," वह बोला। रात की खामोशी में चपुओं के पानी में पड़ते की आवाज। शायद आप के लिए इस में कोई खास मतलब नहीं हैं। पहले मुझे भी इस में कुछ खास नहीं लगता था। मगर तीन साल हुए एक रात में अकेला इस झील को पार कर रहा था। ऐसी ही रात थी, ऐसा ही अँघेरा था, और ऐना ही सामीत समी था। जब मैं शीन के वीपोबोच पहुँचा, तो यह सामाज उन यहन पूर्व कुछ और-सी लगने रागी। हर बार जब यह आवाज हैति, तो मेरे बिस्स में एक सनवनी-सी दोह जाती। मुझे राज्या में में कि सित में एक सनवनी-सी दोह जाती। मुझे राज्या में में कि हम के पूर्व के समाजा रही हो। किर मुझे महरूम होने लगा कि वह चणुओं के वानो में पठने की सामाज नहीं, एक हनफो-हनकी गुमाई साइट है। मुझे जस वक्त कथा कि में खुत के बहुद नचडीक हूँ। मैं ने दिक-शुंध सित सामाज की सी आहर है। मुझे जस वक्त कथा कि में खुत मुझाई से तीया की करन सामा। यह के बाद से जब कभी में रात के बड़त नाव के कर सील में साता है, तो मुझे मझ सावाज फिर बैसी ही समन कथाती है। तब में क्याने जब तोजा की माद करता है सी सामाज करता है को सामाज किर में मंदे सिर है तोवा का सहस करता है सीर जरकाह का युक सनाता है कि वह में मुझे इस तरह सीमा का मोका बखा।। किर मैं मंदे सिर है तोवा का सहस करता है और जरकाह है एस भी मीहर के किए फीरसाब करता है और जरकाह के एक प्राच्या करता है की स्वस्त करता है की सामाज करता है की स्वस्त करता है की स्वस्त करता है की सामाज करता है सामाज करता है की साम करता है की सामाज करता है सामाज करता है सामाज करता है की सामाज करता है से सामाज करता है की सामाज करता है कर करता है करता है करता है सामाज करता है सामाज करता है सामाज करता है से सामाज करता है।

यह खामोरा ही नवा । विकं वानी से चर्ड़नों के टकराने का साध्य सुनाई देवा रहा । में साथों करनट हो कर हाच की जेवली से पानी में उठतीं कहरों को छूने लगा । एक सीकी ठब्दों चुमन नसों को बीचती सारे सरीर में फैल गयी । रामी मुने चत भी कही चुन करने की बात याद हो साथी । एक सरफ वह सब पुनाहों से सीबा का सहद किये या और दूबरों तरफ़ किसी भी दमसान का सून कर केने की सेवार या ।

. वन का तयार यह ह ''मियर्र अरद्दान जस्तार,'' में ने सीचे उस की तरफ़ देखते हुए पूछा,'' इनसान

का खून करने को तुम गुनाह नहीं समझते ?"
"हुज्र, में पठान हुँ," वह हाथ रोक कर बोला । "मेरी निगाह में गुनाह

्य हुए हैं, भ परान हुं, यह हाथ राक कर बाला । परा तपाह से पुनाह का तारहुक हमका को कर के बाब है, बान के बात वहीं । में कियों के इत्तरत खूटता हूं, कियों को जलील करता हूं, कियों को चोरों करता हूं, सो उन को कह की दरमा पहुँचता हूं। यह पुनाह हूं। मगर में क्लिये खबीत को जान देता हूं, तो एक नाभाक कह की जिस्स की ऊँच से खाडाद करता हूं। यह गुनाह नहीं हूं।"

मैं मन-हो-मन मृतकराया और पानी की तरफ देखने छगा। चप्पुत्रों से बनदी सहरो के साँप छवकते हुए एक-दूसरे में विकोन होते वा रहे में। मेरी

आखिरो चहान हक

एक डेमसी फिर पानी भी समह की छने सभी।

"तो कम से यम तल्य के लिलाई में अब तुम बिलाइल पाक जिन्स्मी विता यहें हो ?" मैं ने पृष्टा ।

"जमम का कर तो नहीं कह मकता हुन्दू," अन्तुल अन्यार संगीदणी छोड़ कर किर अपनी रिक्कता में और आया । "मार की वी के महिलस में सरस्त की दावत हो, तो इनकार भी नहीं किया दाता । तेत दमकाम आन की दुला से खब भी इतना है कि""।" हीर दिन माने के श्रदों में उस ने अन्ते पुरुष्त की घोषणा की, उन्हें में जिन्द्रमी-भर नहीं भूल सकता ।

सरकी बट रही भी। ''तो हुजूर अब नाय को फिनारे की तरफ ले चलूँ, काफी बक्त ही गया है,'' उस ने फुछ देर चुन रहने के बाद कहा। हम ने बद उस से और कीई चीज गुनाने का अनुरोध नहीं किया। नाय भीरे-धीरे किनारे की तरफ बढ़ने लगी।

किनार पर पहुँच कर जब हम चलने को हुए, धो अब्दुल जब्बार ने कहा, "बाज जाम को जुछ मछित्याँ पकड़ो हैं। दो-एक सौगात के तौर पर हैते जाइए।"

मगर अविनाश वहाँ होटल में नाना गाता था और में उसी का मेहमान था, इस लिए मछिलयों का हमारे लिए कोई उपयोग नहीं था। हम ने उसे घन्यवाद दिया और वहाँ से चले आये।

#### नया आरम्भ

मेरे साथ अकसर ऐसा होता है—कम से कम मुझे यह लगता तो है ही—ि वस या ट्रेन में मैं जिस खिड़की के पास बैठता हूँ, धूप उसी खिड़की से ही कर आती हैं। इस दिशा में पहले से सावधानी वरतने का कोई फल नहीं होती क्योंकि ग्रहरू या पटरी चा रख नृष्ण इस तरह से बदल व्याता है कि पूप जहीं पहुँचे होती है, बती ते हट कर मेरे कार आने लगती है। किर भी मूम मे यह महो होता कि गिवशों के पाग न बैठा वर्षे। नित का अनुभव शिवृक्षी के पास बैठ घर हो होता है। बीच में मैठ कर तो मूँ खनता है जैसे गित्तिन चैवल हिबकोठे गाये जा रहे हैं."

भीराल से ये बाहुतनर एक्डिज में बैठ गया था। कीविता कर के जगह भी बना तो थो। मनर पूर मोधी सा कर मेरे बेहरे पर पर रही थो। मेरे हार्यों में एक तुवक थो किसे में बहुत देर ने शांके था मनर पर नही पा रहा था। बनो दो-इन मंत्रियों पड़ देशां और हिस्स पूप से जबने से लिए उस से और कर के विकास में कहा देपने करता। मेरे सामने की शीट पर देशा एक करका

सह देग कर मुगकरा गहा था कि से घूप ने सथना भी बाहता हूं और नित्रकों के बाहर देगता भी बाहता हूं। इस ने अपनी अपह से बोटा सरकते हुए मूस है कहा, "दार मा जाइए। इसर पूप नहीं हूं।" में रहे कर देश के पास जा बोडा बोटा सिंद कि है से सहर देशने करा।। इस्स में उड़ कर देश के पास जा बैडा सीर सिंद की से बाहर देशने करा।। इस्स बाद क्लिंग ने मूने कम्पे से परुष्ट कर हिलाया हो में बॉक गया। टिकिट

कार पटना ने मून करण ए पेट्ड कर हिलाओं तो से पांक सबा। होतर करणपेक्टर टिकिट टेम्पने के लिए पड़ा था। में ने टिकिट निकास कर उसे दिसा दिया। टिकिट इन्पोक्टर ने तेव साथ बैठे बत लड़के भी तरफ हाम बनाया। सनके ने बीर से एक बढ़ा-मा रूनास निकाल। उसमें एक टिकिट और बुख स्नाने पैते में 1 टिकिट इन्पोफ्टर से उस का टिकिट से कर स्थान से देखा स्नीर पूछा, "कहाँ से बैठे हो ?"

"बीनासे," छड्डे ने कहा।

"मगर पुरताग टिक्टि तो बीना से भोपाल तक का है।" और उस में बताया कि एक तो मोबाल बीचे रह नया है, दूधरे बीना से भीपाल तक भी उस नाही में यह कलान में खड़र नहीं किया जा सबता है "तुम्हें नता नहीं या कि यह मार्थ तकर की नाही हैं।"

"जी, में रूप्य सफर के लिए ही इस में बैटा हूँ।" शहके ने कहा। "में

बम्बई जा रहा हूँ।" लक्ष्में की इस बात ने आसपास बैठे सब लोग हुँस दिये। इन्सपेस्टर भी

भारित्री भट्टान तक

हैंग दिया। गोला, "किर वृत में दिक्ति यम्बई गक का मनी नहीं दिया ?"

लहफे की बही-बही भौते कुछ महम गर्मा । "जो मेरे वास जितने पैसे के छन ने यही टिकिट शास का", जब ने बहा । इन्हों हर क्षण-भर अनिश्यित दृष्टि से चमे देखता रहा । पिट भैंग तमे भूव कर दुवरों के टिकिट देशने लगा ।

the second secon

में भी पल-भर ग्यान में लड़के की लड़क देवना रहा। गोरा रंग और दुवला-पतला वारोर। गाल बहुत पहली, गर्वी कि चेंद्ररे की हरी नाहिमा बाहर विस्ताई दे रही थीं। उस ग्यारह-चारह माल से प्रवादा नहीं लगती थी, हालें कि यह एक व्यक्त की तरह गम्भीर ही कर बेटा था। उस की हैक्ड्रव्म की हरी कमीज और भूरा पालामा दोनों ही लब वदरंग ही रहे थे। चेहरे के दुवले-पन को देवसे हुए उस की ऑगों और कान बहुत बड़े लगते थे। आंसों के नीचे, जो वैसे मुख्य थीं, स्वाह गुट्टे पर रहे थे।

"तुम्हारा घर वम्बई में है ?" में ने उस से पूछा।

"जी, मेरी मौसी वहाँ रहती है," उस ने कहा।

"बीना में पुन किस के पास ये?"

वहाँ में नोकरी करता था। बाब नोकरी छोड़ कर मीसी के पास जा रहा हूँ?"

"तुम्हारे माता-पिता" "?"

"वे दंगे के दिनों में मारे गये थे।"

मैं पल-भर चुप रहा। फिर मैं ने पूछा," वम्बई में मौसी से मिलने जा रहे हो ?"

"जी नहीं। अब मैं यहाँ मौसी के पास ही रहूँगा। मौसी ने मुझे निहीं लिख कर बुलाया है। मेरे मौसा गुजर नये हैं और पीछे चार-पाँच साल के दो वच्चे हैं। घर में अब कमाने वाला कोई नहीं है। मैं तो यहाँ भी नौकरी करता था, वहाँ भी कर लूँगा। रोटी और पन्द्रह रुपये मिल जायेंगे। अपने लिए तो मुझे रोटो ही चाहिए। रुपये मौसी को दे दिया करूँगा। पास रहूँगा तो बच्चों की देखभाल भी हो जायेगी।"

मैं फिर कुछ देर उस के चेहरे की नीली धारियों को देखता रहा। "तुम्हें वहाँ जाते ही नौकरी मिल जायेगी ?" मैं ने पूछा। "बब तक भौकरी नहीं मिलेगी तब तक कोई और काम कर हूँगा।" उस ने कहा।

"तुम और यथा काम कर सकते हो ?"

"बोझ उटा सकता है।"

मेरे होटो पर एक सुरक-मी मुसकराहट आ गयी । यह अपनी दुवली-पतली बांडों से क्षत्रकर-धा भी बोल जडा सकवा है, जस की कल्पना नहीं की जा

सकती थी। "तुम कितना बोझ चठा सकते हो ?" मैं ने पूछा।

"भी, बहा हो नहीं, मगर छोटा-मोटा सामान ती उटा ही सबता हूँ। मैं उम्र में उतना छोटा नहीं है जितना देखने में समता हूँ।"

"बया कम्र है तुन्हारी ?"

"सीलह साल।"

''सीलह साज ? पुरहें ठीक पता है तुरहारी उन्न सीलह साज है ?'' सब्दे ने गम्भोर भाव से खिर हिलाया । ''बी, पार्टीसन से पहले में पत्तीकी

में पीचवी जमात में पढ़ता था।"

भीर बह बताने लगा कि किय उरह यह गहिस्तान से बब कर बागा था। बढ़ कत के पर पर हमला हुमा, ती बग के मारा-रिदार ने बसे मारे के इम में डिपा दिया था। बड़ की मुर्गाक्तस्मती थी कि हमलावारों में इम का खेबना उटा कर नहीं देशा। बहीं से बब कर वह डिशी उरह एक कांक्रिक से साथ बर मिला और हिन्दुस्तान पहुँच गया। बीन साल वह बरशायों कैस्पों ने रहा।

फिर बसे यह मौकरी मिल गयी। ये छोग देशे अपने शाय बीगा ले बारे। पर बसे बें हुए महीने द्रीक से तगरणाह नहीं देशे थे। सभी कह देते कि बात की तगरवाह नपते में कट गयी हैं, और कभी कि जो बीचें बच ने सोटी हैं, बन की जीगत बता थें। तगरवाह तो कही प्यादा है। कभी कह देते कि बरहों ने उस के माम ते सादरी बान से हैं, जिस में हो सबता है वस का एक लास स्प्या

निकल आये। गौकरी छोड़ने पर उन्हों में उस का पूरा हिसाब कर के उसे कुछ बार राग्ने विग्रे में । "तुन इस से पहलें वापनी मौती के पास क्यों नहीं इसे सपे ?" में

आविशी चहान तक

नं गुटा ।

"पहले मुद्दी जग रहेगी का पता नहीं माहून था," यह योजा। "बीगा में एक बार अपने बतान का एक आहमी निद्ध गया, तो उस ने बताना कि वे लोग वस्त्रई में नेम्बूर नेम्ब में है। में ने उन्हें चिट्ठी जिसी कि वे महिं तो में उन के पास बम्बई आ जाऊँ। पर तब मौमा ने जिला या कि मुझे स्पी हुई नौस्पी छोड़नी नहीं पाहिए। वे मौका देगीं, मो अपने-आप मुझे बुला लेंगे।" किर पुछ एक कर उस ने पूछा, "जी, यह हो हो है। मुझे गाड़ी से उतार ती नहीं देगा ?"

"नहीं, यह उतारेगा नहीं," में ने कहा । "अगर उतारना चाहेगा, तो हम उस से बात कर लींगे ।"

"तो मैं जरा लेट जाऊँ," यह बोला। "लगता है मुद्दी बुद्धार हो रहा है।" मैं ने उस के शरीर को छू कर देशा। धरीर सनमुख गरम था। मैं अपनी पहली जगह पर चला गया, और वह वहां लेट गया।

गाड़ी होगंगायाद स्टेशन पर गर्का, तो यह सो रहा या। वाहर देखते हुए मुझे साय के छिन्ये में अपने एक प्रोफ़ेसर नजर आ गये। में उतर फर उन के पास चला गया। वे कहीं से एक शिक्षा-सम्मेनन का सभापतित्य कर आये में और अब किसी मीटिंग के शिलिसिले में बग्बई जा रहे थे। पहले वे मुझे उस सम्मेलन के विषय में बताते रहे। किर मुझ से मेरे बारे में पूछने लगे। किर अपनी हाल की युरॅप-यात्रा का जिस्सा सुनाने लगे। नतीजा यह हुआ कि गाड़ी चल दी और में उन्हीं के छिन्ये में बैठा रह गया।

इटारसी स्टेशन पर लोट कर अपने दिन्ये में आया, तो वहाँ भीड़ पहले से यहत वढ़ चुकी थी। भीड़ में रास्ता बना कर अपनी जगह पर पहुँचा, तो देखा कि वह लड़का सामने की सीट पर नहीं है। लोगों से पूछा, तो पता चला कि वह इटारसी तक आ हो नहीं पाया—टिकिट इन्स्पेक्टर ने उसे होशंगाबाद स्टेशन पर हो उतार दिया था।

बन्दर्स । विकटोरिया टॉमनाव स्टेसन । स्टेसन वर उत्तर कर यह नहीं लगा कि हो पान कार कहीं लाया हूँ । ऐसे काम बीचे कि वहीं रहता हैं, दार से आया हूँ, ऐस होने कि विक्यों से बुर्रे तरह उदा हुआ हैं, हैं। स्टेसन पर ही मन्यर्थ के जीवन की पूर्णी सक्त दिवान के पान प्रतिकृति के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वर्थ की स्वर्थ के बीच कुई की बहु के की बहु हैं की बहु हैं की स्वर्थ हैं। से स्वर्थ के स्वर्य के स्वर्थ के स्वर्य के स्वर्थ के स्वर्य के स्वर्थ के स्वर्थ के स्वर्य के स्वर्थ के स्वर्य के

बस में बैठा, को नहीं मों पाछ हो कहों से बह गन्य जा रही मो। कुछ मास्पर्य हुता गये। कि वसी में माछनी की टोक्टियों के जाने की इजावत नहीं है। पर काश्यमं को कोई खाद नहीं भी। गन्य मेरे साथ बैठी महस्याग्या मनयवारी के शरीर में से जा रही थी।

नहीं जानता कि बनाई पहुँचते ही, सहसा मन वहाँ से चल देने को क्यों होने समा । सोप कर साथा चा कि बाई साठ-सत दिन रकूना, पूराने दोस्सों से मिलुंगा शोर फिर लागे की याना पर पनुँचा। पर एक हो दोस्त से मिल सेने के बाद किसी दूसरे से मिलने चाने की मन नहीं हुआ। वह सोस्त, हो० पी०, नैदालन स्टेक्टर में काम करना चा। मैं स्वस के दखतर में पहुँचा, तो मूने देख कर सस सा से चेहरे पर पैसा हो। माब आया जैडा रोज दिसाई की बारे कि किसी

आखिरी चट्टान तक

भीतरे को देख गर आ सकता है। यम में सरमधी शीर पर मुझ में बैटने की मत्रा, विभागत पूछे कि में कुछ विधूमा या सती, भीकर में बाम छाने को कई दिया, शीर देखीएनि पर महा सालार के आप पूछता रहा।

यहाँ भी जाने वहाँ से महाना को गरण हा रहाँ थी। समझ में नहीं माला कि एक अलजार के दिल्तर में नहिंदियों कहाँ हो मुक्तों है। जब दी॰ पि॰ वै देलोफोन का दिसीयर रहा, को में ने पहली बात दम से मही पूछी कि महली की गरम महों से आ उदों है? दम ने मेरे सुयाल को जब महस्व नहीं दिया कीर उसी सबह महस्यों तीर पर कहा कि महन्ती की गरम आ रही है, तो समृह में से ही आ रही होगी नमों कि समुद्र बहुस पास है।

टी॰ पाँ॰ से मिल कर मुझे तथा कि के ने बहाई के सब लोगों से एक साप मिल लिया है। उस के दशर से बाहर आया तो पूरी जाम मेरे पास खाड़ी यी—पर में और किछी से मिलने नहीं गया। उस की बजाम एवंपेरियम में जा कर मछिलयों देखता रहा। जोशे के कसों में सेकहों सरह की मछिलयों इटलाईं इतराती तर रहीं थी। मुझे उस के नाम माद नहीं—केवल रंगों और लवक की ही युछ याद है। एक नर्तकों के घरीर से कहीं ज्यादा लचकती डेंद्र-डेंद्र दी-दी फुट की चितकपरी मछिलयों, अपने मुँह से निकले रेशमी छोरों के सहारे करवं करती-धी नाटे कद की चीड़ी मछिलयों, गिरोह बांध कर एक दिशा से दूसरी दिशा में जाती नाखून-नाखून जितनी मछिलयों और राम-नाम के उच्चारण की तरह मुँह खोलती और बक्द करती भगत मछिलयों। में एक्वेरियम बन्द होने तक मछिलयों और केंकड़ों को देखता वहीं धूमता रहा। पहले फूलों और तितलियों को देख कर ही सोचा करता था कि इतने-इतने रंगों की सृष्टि करने वाली शक्त के पास कितनी सूक्ष्म सीन्दर्य-दृष्टि होगी। पर नाखून-नाखून-भर की मछिलयों के घरीर में रंगों की योजना देख कर तो जैसे उस विषय में सोचने की शक्त ही जाती रही.....।

एक्वेरियम के दरवाजे वन्द हो जाने के बाद आधी रात तक मैरीन ड्राइव के पुरते पर बैठा समुद्र की उफनती छहरों को देखता रहा। मन हो रहा था कि में भी उस समय मछिलयों के साथ-साथ उन छहरों मे वह सकूँ, इचर से उधर घकेला जा सकूँ और अपने चारों ओर पानी की उस शक्ति को महसूस कर सकूँ

\* \*\*\*\*

जिस का क्रमुमान बहुनों पर होते हर आधात से हो रहा था। कितनो हो देर मैं बही बैठा देखता रहा, और जब भैरीन ड्राइव बिजबुन्ड सुनसान हो गया, तो पुरवार उठ कर वहीं से घला आया।

#### पीछे की डोरियाँ

पिण्यमी भार को छोटी-छोटी पहाडियों से कि के निकलती जा रही थीं। जगद-बनाइ पहाड़ियों को मिलाते पुष्ठ का जाते नित्तृ देख कर प्रत्य में एक नुकल का कम्मूमर होता। पूना एकप्रत्य को निवश्कों एक चीलाटे की तरह की निवह के पीछे का बिद्र निरुद्ध को तहाड़ी था। गहराई एक तरफ से अर्थ की उठने कार्यों और पहाड़ी का क्ल के लेती। पहाड़ी एक तरफ से अंतर की उठने कार्यों से बहल जाती। मिट्टी पानी को स्थान दे कर हट जाती और पानी अमरी हुई चहुनों के लिए स्थान छोड़ देशा।

पहले सोचा चा कि बम्बई से गोवा तक वी यात्रा स्टीगर से कहाँ गीर एक दिन स्टीगर बम्बई से पहले वारील को जाने को चा बीर से बहाँ और एक दिन में प्रतिकृत चाहता था। इस लिए तुबह हो पूना एक्किय परक्ष को की भीर चल तम्य क्षिड़ के के वाल बैठा दूर तक चाट के बरेज को देश को देश रहा था। बह हरियाली निकरेद बहुत कुल्दर यी—कोसें वस में बहुत रमतो थीं। सम-कर पर हरियाली बहुत वमाट हो जाती है। ऊँचे पहासें पर ऊँचाई वस तर छायी रहती है। यर यहाँ बमोन की हस्की-हस्की करवटों में हरियाली अपनी ही एक मस्त्री में विवारी चीं——

मेरे पास बंठा एक सिन्धी एक गुजराती से पूछ रहा था कि पूना में देखने की साध-सास अगडें कीन-सी है।

"खास जगह कोई नहीं हैं; सब वैसी ही है जैसी वस्बई में हैं," गुजराती

भाजिरी चहान तक

र्वेतलापे राष्ट्र में सीना ।

"सहो देवो न," विन्धी छने मगझाने छना। "हर शहर में अपनी नोई रोनक की अमी होनी है, कोई यहा मन्दिर होता है, कारताना होता है। की हमारे उपर करानी में """"

"हों मातव, होता है", मुकराती इतने में ही अवता मना। "सर्क होती है, अमरताना होता है, निविधापर होता है। यह सभी कुछ पूना में है।"

"सा प्ना में सो मही अपनी सरह का होया न," निन्धी योला। "हमारे जगर गराणी में भी महीं भी, भावताना था, निष्टियापर या, मगर वह सब एपर जैसा सो नहीं था नाणणणी" किर यह सब को ममबीनित कर के वहने लगा, "गयों जी, जब इन्मान और इन्सान एक-मा नहीं होता, एक गाई से दूसरा भाई मेल नहीं गाता, एक हाब को पौनों जैगलियों बराबर नहीं होतीं, सो फिर और भीजें एक-सी कैंगे हो समतो हैं ? दुनिया में मोई दो चीर्वें कभी एक-सी नहीं होतीं ! हमारे जगर करानी में "णण्णा"

गुजराती उस के फलसफ़ें से तंग वा गया था। यह उस की बात बीच में काटता बोला, ''गयों भाई साहब, कभी देस सेलने जाते हो ?''

''ययों नहीं जाता बड़ी ?'' सिन्धी बोला । ''बहुत बार जाता हूँ ।''

"देखो, रेस में जो घोड़ा बम्बई में दौड़ता है, वही पूना में दौड़ता है। जो आदमी बम्बई में पैसा गैंबाता है, वही पूना में भी गैंबाता है।"

सिन्दी पल-भर सोचता रहा। फिर इस नतीजे पर पहुँच कर कि उसे जलाने की कोशिया थी जा रही है, बोला, "हम ने तो यड़ी पूना की रेस में कभी पैसा नहीं गैंवाया। जो दो-तीन सी गैंवाया है, सब बम्बई में ही गैंवाया है। या फिर हमारे उधर कराची में """"।" और वह कराची की रेसों के लम्बे-चौड़े विवरण देने लगा। गुजराती ने हार कर सिर लिड़की से बाहर निकाल लिया। मैं भी उधर से ज्यान हटा कर फिर वाहर की हरियाली की देखने लगा।

गम। या । आगराम कोई भी चेहरा परिवित नहीं । अपना आप रामुद्र में तैरते विनके की तरह । गाढ़ी के जाने में देर थी । काफी देर इपर-उपर पुमता रहा। फिर निवाल-सा एक बेंब पर बैठ गया। बैटले ही जिन कुछ भोगो पर शबर पही, लगा कि ये उतने अवरिधित नहीं है। चेहरों के अलावा और संब-नुष पहचाना हुआ था । एखे हाव-पैर, उल्ली बाल, चीयड़े बस्त, खीयी-तीमी श्रीन भीर शेवें-रोवें से शलवती शिविलता । में ने उन्हें वहते भी बहुत बाद वैशा या-रेलवे स्टेशमों वर, कुट-पायी पर और जनाड़ रास्ती पर पेड़ों के मीचे । उसी तरह मेंडे और मामने देखते हुए । में शीन न्यान्त मे-एक पुरुष, बी स्त्रिया । स्त्रियों में एक युवा बी । पुरुष अपने बण्डे पर यांव पीलाये बेटा था। बड़ी स्त्री उन हैं बेटी कुछ चना रही थी। युवा स्त्री शामीश श्रीतों से इपर-उपर देश रही थी। मराठा युवतियों की आंशों में जो एक उरकुरल-खोम्ब-मधिर भाव रहता है, वह उछ की आंधों में भी था। पर निराशा और शिथिनता में उस भाव को बँक लिया था । वह एक बोरे से सिर टिकासे थी । धरोर में बसाब था, पर बैठने के डोने-डाले डंव से सरता था कि शरीर पर दिवाग का नियात्रण भीरे-भीरे बम होता जा रहा है। जिन तरह में उस की खोड़ों में कछ पड़ने का प्रमाल कर रहा था, उसी वरह वह भी मेरी बाँसों में कुछ देल याने का प्रयान कर रही थी। इस दोनों के बीच रेलवे का बोर्ड सामा था, जिम घर हिया या-महद बाहिए ?' बोर्ड के नीचे खहायह का हुरवा रसी यी क्य पर कोई नहीं था।

पुता। यह बलास का बेटिय हाल । इतना रास्ता आने में ही मन बहुत यक

आरिशी बहान तक

### हों हालावे स्वर में धोला ।

"यही देखी न," विलोध जैसे समझाने स्पर् शैनक की जन्मी लियों है, कोई बड़ा करियर होता तमारे क्यर कराची मेल्लाला"

"हो महिष्, होता है", मुख्यत्वे इतने में हैं है, बाक्यामा होता है, निश्चित्तर होता है । मह

"तो पुना में तो पड़ी लगनी नगत मा होया उपर मरागों में भी महतें थीं, जानपाना मां, कि इपर जैता तो नहीं मा नणणणां!" किर यह सब लगा, "पर्यों जी, जब इन्मान और इन्मान एक-गः इसरा भाई मेल नहीं गाता, एक हाब की पांची हैं तो पिर और गीजें एक-भी कैने हो सकता है ? हैं एक-सी नहीं होतीं! हमारे उपर करायी में """"।

गुजराती उस के फलसके से तंन वा गया था। काटता बोला, ''गयों भाई साहब, गभी देस रोलने जा

"पयों नहीं जाता बद्दी ?" सिन्धी बोळा । "यहुर

"देखी, रेस में जी घोड़ा बन्बई में दौड़ता है, क सादमी बम्बई में पैसा गैंबाता है, वही पूना में भी गैंबः

सिन्धी पल-भर सोचता रहा। फिर इस नतीजे जलकाने की कोशिश की जा रही है, बोला, "हम ने कभी पैसा नहीं गैंवाया। जो दो-तीन सी गैंवाया है, स है। या फिर हमारे जबर कराची में """"।" बोर व लम्बे-चौड़े विवरण देने लगा। गुजराती ने हार कर। निकाल लिया। मैं भी उधर से ब्यान हटा कर फिर बा देखने लगा।

"बट से यू ?" फिस्टर प्रतिविद्य गांसी अवती अविदेशी बीलते में, पर 'यट हू यू से 'बो अवह हर बार 'बट से यू' हो बहुते में। उन्हों ने एक एक्टा मार्का भोड़ी मूँह में समामी और जैन से एक बड़िया लाइट निकाल कर चरे गुनमाने हुए भोले, 'भाग देन बहे हैं हिन्दुलान और गोग में नया कर्क है ? हिन्दुलान में में अपने जैन-अपने से बिद्धा यह बीकी गरीद खरता है। मोबा में सरीहा में मूने अपने जिन्दोर निज एक्टो है। यह लाइटर में में गोमा में सरीहा मा।"

"पर रठनो-मो बाउ के लिए साच पह ती नहीं चाहेंगे कि गोशा में पूर्व-गाली धायन बना गई ?"

उन्हों ने काना करेंद्र कीण हैंट किए पर ठीक किया और पोश सींव कर बीते, "नही, यह ठो में बभी नहीं चाहूँया। पर एक बात में आप को बता हूँ। एक आम गोभानी को भारत में सरिवालित होने पर हातिल बचा होगा ? मैंदगी कीमनें कौर सन्ते नारे। किर भी में अपना कोट भारत को ही हूँगा।"

वे मूर्ग गोवा को जिल्लों के बारे में भी दिनमा कुछ बताने रहें। मुख्य बान बही में कि लोवा में बकरत की चोने दलती नन्दी है कि किया गोवाण मा गोवा है बादर रहने की मन बड़ी करता। दस वर में ने पूछ किया कि वे पूर भोवा छोड़ कर पूना में बच्चे पहते हैं, तो मिस्टर जनविवास का बेहरा हुछ मुस्सा कमा कीर वे बाती पुना-दिहरा कर बानी दिवति हाह करने की चेशा करते करें। मुसे कमा कि में बहु सामुली-मा सवाज पूछ कर चाहे मन्दर नहीं पहरेंने कुरेट दिवा है।

िरहरी अभी मूली गहीं थी। दोशों बचू थोर रुच्चे होते या रहे थे। साथ के नमू मारे हुए मुखानी-मुक्क गीरों को धीनाभी मुन्युना रहे थे और एम-इंदर से कार्य बटह कर उछात रहे थे। तम से से कुछ न्यून रहे नहे सार में हार आज कर मही राश्चा-माश्चा मात्र रहे थे। उन्हें देनते हुए विस्टर उन्हें रूप को खोतों में धूर्ती-छा अरहा पा रहा था। वे कुछ देर नुपवाप जन क्षीनी से इंदर में से अरून रहने के बाद बीने, "एक हो अरान की हिना में मापापों बहुत है, और मारावारों से भी क्षादा नारे एम हिना में है। यह यह मारावारों बहुत है, और मारावारों से भी क्षादा नारे एम हिना में है। यह यह मी मारावारों बहुत है, की मारावारों से ही हिना हर रीच पहले से बवादा अस्तवन होते जा

45

## लाइटर, बीड़ी और वार्वीन जा

ज्यों ज्यों द्याम गत्री हो रही थी, मैटिम होल में भीड़ बड़ती जो रही थी। भीड़ में ज्यादावर गोला जाने मांद देगाई मादी में। योत्रा में उन दिनों हैन्द्र फानिम जैवम में के मूह दर्शित का 'मुक्तांग्रीजन' पल रहा था और देग के विभिन्न भागों में बहुत बड़ी मंख्या में माजी बही जा रहे थे। दिविद्यर की सिड़को मुजरी के पण्डा-भर पत्रीं से ही लोग यही जमा होने लगे थे। जिस समय मैं बड़ी पहुँचा, पत्री थे। मुग्न माय-माथ यम रहे थे। मैं ने एक प्रमू में की से पोछे गड़े भोजानी मजन्म में पूछा कि मार्थियाय का दिविद लेने के लिए मुजे किस ग्रमू में सड़े होना पाहिए। जन्मों ने बहुत विष्टता के साथ मुसकरा कर कहा कि मुझे उन के पीछे गड़े हो जाना चाहिए।

ित्वी सुलने में देर थो। ऐसे मीके पर जीना कि स्वाभाविक होता हैं। गोआनी राज्यन पीछे को तरफ़ मुँह कर के मुझ से बात करने लगे। उन्हों के मेरा नाम-पता और काम पूछा। में ने भी यदले में छन का नाम पूछ लिया।

"मैरा नाम है फ़र्नाण्डिस," उन्हों ने कहा "ए० एठ० फ़र्नाण्डिस । एवर्ट त्योनार्ड फ़र्नाण्डिस ।" उन्हों ने बताया कि वे वहीं पूना की किसी फ़र्म में एका उण्डस सुपरवाइश्चर हैं।

जल्दी ही मिस्टर फ़र्नाण्डिस काफ़ी घनिष्ठता से बात करने लगे। कई बार बादमी अपने परिचितों के साथ उस सहजता से बात नहीं कर पाता जिस में अपिरिचितों के साथ करने लगता है। मिस्टर फ़र्नाण्डिस आवेश के साथ गोआ के भारत में सिम्मिलित होने के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट करते रहे। उन का कहना था कि गोआ भारत का ही एक भाग है और उसे अवश्य भारत में सिम्मिलित हो जाना चाहिए। पर उन्हें डर भी था कि ऐसा होने की स्थित में महाराष्ट्र के निहित स्वार्थ गोआ को आर्थिक रूप से तवाह न कर दें।

"पर इतनी-सो बात के लिए आप यह सो नही चाहेंने कि गोजा में पूर्ष-गाफी हासन बना रहे ?"

उन्हों ने ब्रम्मा सफेद कोला हैट जिर पर ठीक किया और थोड़ा खींक कर बोंके, "वहीं, यह तो में कभी मही चाहुँगा। पर एक बात ये आप की बता हूँ। एक आम गीआरी को भारत में सम्बन्धित होने पर हासिल बयर होगा? में सैंदी कीमते जीर सस्ते नारे। फिर भी में अचना बोट मारत की ही हुँगा।"

में मुमें गोक्षा की जिल्हाने के बारे में भी कितना हुए बताते रहे। मुक्य माठ मही भी कि गोक्षा में ज़रूरत की चोजें दरनी सत्ती है कि फिटो गोपानी मा गोक्षा से माहर रहने को मान नहीं करता। इस बर में ने पूछ किया कि में पूर गोक्षा छोड़ कर पूना में नचीं रहते हैं, तो सिम्टर कर्तिव्यत का चेहरा हुछ मुस्सा मध्य और वे काफी मुन्ना-फिरा कर बरनी रिचति स्वष्ट करने की चेष्टा करने गो मुझे छगा कि मैं में सह नामूकी-डा सवाल पूछ कर उन्हें जनदर कहीं गहरें में कुरेंद रिवा है।

शिवारी सभी मुन्नी नहीं थी। दोनों वसू और टान्बे होते जा रहे थे। साथ कि मुन्ने सहे हुए मुक्तियां-मुक्क गीठों को लिंक्यों गुन्नुता रहे थे और एर- स्पर्ने के क्यों परक्ष कर उछक रहे थे। वन में ते हुक्क-एक एक-दूनरे के कमर में हा प्रकार कर वही राज्य-सामन नाथ रहे थे। उन्हें देवते हुं निस्टर फर्नींच्या को सोडों में धूंजी-या भरता जा रहा था। वे कुछ देर पुणवाय जन कोगों को इसकरों को देवते रहने के बाद बोले, ''एक सो बाज को दुनियां में है। सम्प्राण्ये वहते हुं को स्वाप्त को दुनियां में है। सम

खरीदा था।"

महे हैं। की बच्चा आज भेटा हो हा है, यह काट भेटा हुए बच्चे से बमारा साक सार होता है। आज भी भृतिया भी कोई भी व अगर के हुवेगी, सी वह गरी है। इस से मू रू

में ने बात बुद्ध मही, निर्ण भ्यावा अन रह गमा। "मेरा समाल है," वे एक भार द्वार-प्रथम देश बात भीद की गांत बारने की स्टब्स मेरी तरण मुक्त कर भोगे, "मह यहनी अवलमारी हम भारती की भीरेगीरे किलासकर मनामें दे बही है, और इन ओरनी की बुद्धार पांचर में मूं?"

निर्मा समय हमारे बादा बेतू हुट एवा। दिनिटयर की सिट्टी मुल पर्ये भी भीर टिकिट-यानू से माथ में बेतू की ही मही बच्च मान कर टिकिट देना गुरू कर दिया था। जग राजवली में में बंदू के आधिरी छिरे पर जा पहुँचा। पिस्टर फ़र्नाव्डिस का सबीद सीला हैट जम के बाद दिनाई महीं दिया।

#### चलता जीवन

अगले दिन लो॰ स्टेशन पर गाड़ी बदल फर मैं ने टाइम-टेयल देसा। मार्मुगाव तक कुल छयालीस मील का सफ़र था जिस में गाड़ी को साड़े आठ घण्टे समय लेना था। कासलरांक स्टेशन पर गाड़ी लंच के समय पहुँचती थी और लगभग दो घण्टे ठहरती थी। फिर कालेम स्टेशन पर चाय के समय पहुँचती थी और लगभग वहाँ भी लगभग जतना हो समय ठहरती थी। मैं ने एक लम्बी साँस ले कर अपने को साड़े आठ घण्टे के सफ़र के लिए तैयार कर लिया। गाड़ी चले, तो एक तटस्थ दर्शक की तरह आस-पास देखने लगा। दो नीले कोटों वाले बाकि मेरे पास ही बैठे थे। एक का सिर पूरा घुटा हुआ था। वे जाने कोंकणी में बात कर रहे थे, या किसी और बोली में । मराठी वह नहीं थी। दक्षिण की भाषाओं की तरह उस में मूर्धन्य ध्वनियों की प्रधानता थी। पूछने पर पता

चता कि वे लोग बम्बई के ब्राय-पात कहीं रहते हैं और वो भाषा वे बोल रहे हैं वह 'दन वें। बपनों माबा हैं। ट्रियर की तरह हिलते कष्ट और स्टेनवन की दरह भर्मित होते राज्द—वह माबा चन के शिवा किशी और को हो भी नहीं सकती थें।

वे एएपरोबोदान के जिलिंडिने में मोला का रहे थे। यह देश कर कि वे एफ-एक बान में सोने को मोटी बाली पहते हैं, मैं ने उन के इस का कारण पूछा, को सत्तर निका कि यह अन का अपना रिवान है।

"पर एक-एक कान में हो क्यों बहतते हो ?" में से पूछा ।

"पही रिवात है।"

में इस से आगे नहीं बड़ सका ।

गांगों के कालकरों क पहुँ बने कक मुत्ते भूप काप आयों। नाही के केटलों में पर करते ही में ने बाहर निकलने के लिए दरबाबा बोला, तो एक क्षत्यों ने बाहर से मुत्ते रोक बर दरबाबा बाद कर दिखा। पना बका कि बहुत गांगों रोप पर हुए किए केनी कि आपकी व करत्य के नी करक के तालान की जांच की आपनी। यह भी कि बादेश स्टेपन पर किर से जी बहुती—पूर्वगाली करदन्य में तरक के न

मीने कोटों बाने व्यक्ति अपने अंच के पैपेट खाध साये थे। उन्हों ने इस धे इस चार सावशिकों का शाना—होते, तेन्द्रियन, अपने, टोस्ट और संविज— जिनान कर बोध में रख लिये और बहुत दिवान के साथ बीट कर माने हते । जानी को उन के पात एक ही बोतक थी। उन में से वे 'एक पूँट हु, एक पूँट में, के आपना पर दश का बहुत घोस पा कि वह की होते है। योगों को आपना पर दश का बहुत घोस पा कि वह की, दूसरे ने ववादा दिहसा ने ले नाये। पूरा का पूरा साना उन्हों ने स्व विज्ञ में साम कर दिवा।

नहीं वामान को जींदग में बबाबा दिक्यत गहीं हुई। गाड़ी बहां से बखी, वो दूर-आगर के हारनों को बखी होने खगी। गाड़ी बहुनों के बाद गहुँगी, तो मीठे कोटों बाने व्यक्ति एक बाब दिक्यते से बाहुदू-हुए जूने में प्रावृद्धिक कोटने के उपनोग में भी बागव के बिक्युक व्यवद्धिक में दिस्सी देखन बादने से। गहुंशी बाद गाड़ी करनों के बहुव बास से हुई कुंट्निक्यों। काड़ी डेबाई के

मालिश चहान तक

पारी की भारतीय भारे की के पिर रही थी। यहाँ से देशने पर उन में हुए विशेषना मही जाते। पर व्यापनी पानी भागे निकाशी आयी, स्मेंन्यों हर के भोकों से देखने गए पन कर भीत्रमें बदता गया। यह इसने नजर से बीजक हैं। मुचे, सो समने समा कि समयुक्त एक का बदना ही एक मीर्स्य या।

मारेस पर्य भर पता धला कि मही माधान भी भेरिंग हो नहीं, बनी धांबर्श परीशा भी होती। हैंसी धांबर्श परीशा भी ने मही देती, बैनी पहें पत्ती परीशा भी होती हैं। एक अपना होता है जिस से कुछ और सन भी परीशा है। एक और भागा होता है जो बागेर में अन्दर हिंगे सेने का पता दे देता है। पालेस के अन्दर बा हाय ऐसे किसी आले से बम नहीं या। यह हर भादमी भी कलाई मों अपनी दो उँगलियों में खू मर ही जान देता या कि की मोई रोग है या नहीं।

जो लोग सामान की चेकिंग के लिए आये, उन्हें न तो ठीक से जंगरेजी बोलगी क्षाती थी, न हिन्दी। ये सिर्फ कोंगणी क्षोर पोर्तुगीज जानते थे। जिन आदमी ने मेरे सामान की चेकिंग की, उसे अँगरेची हिन्दी के दो-एक वात्य ही आते थे। उन में एक था, 'गया है कि पुराना?' इस का सही उत्तर था, 'पुराना।' मेरे ट्रंक में दो-तीन सी साली काग्रज थे। उस ने उन्हें देस कर भी वही सवाल पूछा, तो में उसे समझाने लगा कि ये कोरे काग्रज हैं जो मैं अपने इस्तेगाल के लिए साथ लाया है। पर उस ने मेरी यात नहीं समझी और किर यही सवाल पूछ लिया, 'नण है कि पुराना?'

'पुराना', इस बार में ने एक शब्द में उसे उत्तर दे दिया। उस ने हस्ताक्षर

कर दिये।

दूसरा वायय जो उसे बाता था, यह था 'उस में क्या है ?' मेरे विस्तरविद् को देख कर उस ने पूछा, ''उस में क्या है ?''

"विस्तर", में ने कहा।

" उस में नया है ?"

"गद्दा, तकिया और चादर।"

"उस में क्या है ?"

मैं ने घूर कर उसे देखा। उस ने उस पर भी हस्ताक्षर कर दिये।

कारे हे, जहीं लोहें को सार्ने हैं, कन्द्र-बीस कडके-सहिक्यों हमारे टिब्बे में बा गये। वे बाइट से ही चहुकते हुए जाये थे और कन्दर का कर में उसी उन्ह 'बोस्ट्र-सहकेने रहे। क्रियम-समाह एक रहा था और नगा ताज जोते की था। उन्हें उन समय अपने पर कियों तरह का प्रतिक्य स्वोक्तर नहीं था। उन्हों ने सिड्कियों बन्द कर थीं और बीम-तीस गुन्वारे कन्दर छोड़ कर उन से सैकने करे। उन में से बहुतों ने—जड़िक्यों के स्वतास लडकों ने भी—जिस्म पर काफ़ी सोना लाट रक्षा था। उन्हें देख कर स्वतास विसे वहाँ की सोहे की सानों से लोड़ा नहीं कीन जिस्कात हो।

क्षाती के कहा पहार पाना निकल्या हा।

क्षित्र के अन्यर रंग-विर्म मुनाये रक्ष रहे ये और खिड़कों के सीधे के उच्च
स्टार से शारियलों के मनै-मने सुरमुट निकनते जा रहे थे। जियर में बैठा मा,

क्ष्मर गीचे गारी यो। शारी में उसे नारियलों के खितर वस के बाई तल उदे
में जिस पर गारी कर रही थे। शारता या जैसे गाड़ी वसीन पर न वस कर कर निवासों के कार-कार से पुन्य रही हो। नहीं बादी कम गहरी होटी,

नहीं गाड़ी तमें के करावर से गुन्य सी हो। नहीं बादी कम गहरी होटी,

नहीं गाड़ी तमें के करावर से गुन्य सी। किर खहुवा कैंबी जमीन जा जाने से

क्षित साइता में उठ जाते कोर गाड़ी उन की जहां से मों भीचे पहती नगर

कारों। में सीधे के साम जोने किर गाड़ी उन की जहां से मों भीचे पहती नगर

कारों में सीधे के साम जोने जने गारियकों से विरास पति से मन कर

मीरे-मीर कुक गांची दिस में एक छोटो-धी नाव, उतती हो उवास गिर से मन कर

मीरे-मीर कुक से उपक मा रही थी। पुरस्य दश्य स्वाम पर विरास हो कार दिसक आयो, पर

मार बस भी कुक से कमी जननी हो हुए की।

करर गुष्तारों का खेल खूब बोर पक्क रहा था, जब सोवर स्टेशन वा गया। उन लड़के-नहिकारों को बही उत्तरना था। शाही के स्टेशन वर रुग्छे ही रो-दीन पूर्वा रिश्वों दिल्ले के दरवाओं के पास जा खड़ी हुई। वे वहां को वोर्टर भी। हुए हो रेर में पुनियों को दो पनियों स्टेमन के बाहर बाती दिखार बी-एक रंग-विरंगे मुन्तारें बड़ावी और हुवसी दुंबी बोर विस्तारों से लगी, पूज उदाती।

भारियो सहान सक

۰ ج

ŧ

¥

ı

मार्गुणात गोवा का कवित्य स्टेबन हैं। कहाँ में पीजम जाने के लिए फेरी हैं वे पिक्ष प्रति हैं। में में मोला था कि काल मार्गुणात में कह कर मचेरे फ़िरी से पैजिन काला उपाउँ । पर मार्गुणाद से दो स्टेबन पहले मार्थ में एक महाराष्ट्र पूक्ष गतरवाइ र में परित्य हो। गया। उस में कहा कि मुझे राह गो मार्गुणाव के जा कर वास्तों में ठहर जाना पाहिए। वाहकों मा बाहरोडिणाना मार्गुणाव के पहला स्टेबन है। कारवाएकर बही पर रहता था। उस में यह भी कहीं कि मुझे कुछ दिन गोजा में रहना हो, सो उस में लिए भी सब से अक्टी जाह यास्तों ही है, पंजिम नहीं।

उस ने अनुरोध किया कि मैं कम से कम एक राउ वास्कों में उस का मेहमान दन कर रहूँ। सुबह यह कृदों मार्गुगाथ से पंजिम को फ़ेरी में बैठा देगा।

में उस फे साथ वास्को में उतर गया। कारवाहकर एक साधारण क्वर्क था। पर में उस फे कलावा उस की मां और पत्नी ये थे ही व्यक्ति थे। उस का व्याह हुए दो महीने हुए थे। उस के स्प्रभाव में एक विशेषता में ने देवी कि जहाँ एक अपरिचित व्यक्ति के लिए वह हर तरह का कप उठाने को तैयार वा, वहाँ अपनी पत्नी से एक मध्यकालीन पित की तरह सब तरह का काम लेना अपनी अधिकार समझता था। आरम्भ से गोआ में रहने के कारण उसे सिर्फ कोंकणी ही बाती थी—अँगरेजी के वह छोटे-छोटे वानय ही बना पाता था। मैं ने उस से कहा कि मैं अपने लिए नहाने का पानी कुएँ से निकाल लूँगा. तो वह बोला, ''नो। अवर वाइफ उज इट।'' में ने शेव कर के अपना सामान घोना चाहा, तो वह भी उस ने मेरे हाथ से ले लिया और कहा, ''नो, अवर वाइफ उज इट।'' घर की सीमाओं में किया जाने वाला कोई भी काम, चाहे वह मेहमान के सूटकेंस को यहाँ से उठा कर वहाँ रखना ही क्यों न हो, उस की दृष्टि में उस की पत्नी

के कार्यसेत्र में आता या ।

कारवाइकर स्टेरान से मुझे शीधे धपने धर के आया था, इस लिए मैं रात की बास्की राहर ठीक से नहीं देख पाया था। सुबह कारवाडकर के साथ मार्मुगाव हार्यर की सरफ जाते हुए पहली बार उस घहर की एक शलक देखी। बास्पो मार्मुगाव से की भील इघर हैं। बन्दरगाह पर लाने वाले बंडों और महाशें के याथी अगर अपने लिए कुछ सरीदगा चाहें. तो उन्हें धास्को ही लाना पहला है। मार्मुगान अधनाशिनी नदी के मुहाने पर प्राकृतिक रूप से बना बन्दरगाह है। बास्को नदी और समुद्र के संगम के इस बोर पडता है। वहीं के छीटेनी भीच से टकरावी सहरें बहुत बातीन लगती हैं । बीच सड़क से आठ-दस पूट नीचे हैं। सहक के साथ-साथ थोच की और चीडी मुँडेर बनी है। रात के समय मुँटेर के पाछ कड़े हो कर देखने पर मार्मुमात्र हार्बर में जड़े महाज एक सील में बने छोटे-छोटे घरों-जैसे लगते हैं। बारकी बहुत छोटा-सा शहर है, पर बहुत मुला बता हुवा है। वहाँ भी जनसंख्या बाठ-दस हजार से ज्यादा नहीं है, पर उस का फैलाब बहुत है और निर्माण एक अच्छे आधुनिक चहर की तरह हुआ है। जीवन भी बहुर अपेशाकृत कान्त है। पर बहुर का सावारण से सामारण हीटल भी उन दिनों बम्बई के बच्छे से खच्छे होटल ये व्यथक मेंहना था। यह शायद एमसपीजीदान की वजह से या।

हार्बर छे कारकाइकर छोट शया और में पंजिम जाने वाली फ़ेरी में बैठ स्वाः

वितेष मुझे बहुत वाधारण चाहर लगा। कुछ आधुनिक स्थारतें, तहरू-महरूदार होटल और भीड—यही कुछ वो एक बीगत बरने की राज्यानों में हो प्रका है। रात की मैं बही गुजरात लॉन में टहरा। एक ही बटेने काहर में सात-बात वृत्तें गिरू वे, जिन में एक गृते दे दिला। वर्केन में हुए रूप तरह के किया लगे से हि अब जो में करनद बरनता, तो यह चुने तरह बरतार वाता, जिस से भीरी जींद टूट बातों। औद दूरने पर हर बार मुने एक हो। व्यक्ति भी भारी-ती आवान सुनाई देतों जो दो धोवानों को गुजरात लॉन में पांता हुए प्रांते किरने सुना रहा था। एक बार में सीह दूरी हो बहु कह रहा था. "बह जापानों अपने याच रिला कर बद-बार ह सत्तव में शेवल के आपा

षासिशी चट्टान हक

उप पता नहीं भा कि भागा में तत्वत महती है। उम में मीया पा कि मार्ग रामन पती मन्ते दाय में बेल देता। वह अब महीं बा कर देवा कि मार्ग पाती के मोत मित्रों है, ता के इस उन्ते जमार बहु दी पीने द्या। हमते उस में कहा कि भाद भादमी, वत्ती तमार भादेश की पी जापेगा? का त्रीमत मिल्ली है, जो कम वह सेल दें। जुल गुरमान ही मही। पर महत्ती मारा। दिवनमहत्व कही जातात्वाला था, म किया में मिल्लान्युट्या मां, या त्रीय कर भागी दासन गीता कहता थालार्थ

पत्ती पर मुझे जैंद का गयी। किर औत सुधी, तो यह मोई और तिश मुना रहा था, "प्यानत्वान में उने पहाज पर के जाने में इनकार कर दिन। इन समारों समार में ने भावे कि उन का दवा करें। सो मा की ऐस सी उस ने ही भी और मुगीयत हम को मो की हो रही था। बाह्तिर उमें अस्पताल में ले गये। अस्तात्त में यह उसी राह का गर गया।"

"उम के घर-धार का कुछ पता नहीं का ?" एक मुनने वाले ने पूछा।

"बोरकर नाम या ओर यम्पर्ट से आया था। अवना पूरा पता उस ने नहीं दिया था। यहाँ पर तो नेक और अरोफ मन कर रहता होगा न! यहाँ नाजी या कि दो पीओं के लिए गीआ की मनहूरी हैं। एक दाराय सौर दूसरे रण्डो। अब एक किस्सा और मृतिए •••।"

यहाँ पर मुते किर में कैंच का गर्जा।

# सो साल का गुलाम

सुबह पंजिम से मैं बोल्ड गोबा चला गया। ओल्ड गोआ में कई बड़े-वड़े गिरजी घर हैं जिन में से एक में ( उस का नाम चर्च बॉव वॉम जीजस हैं) से क फ़ान्सिस के शरीर का प्रदर्शन किया जा रहा था। वह शरीर चार सो साल में मही मुस्तित है। विरक्षायर के बाहर दर्यानावियों की दो कस्त्री पंतियाँ बनों सी। किन में ते व्यक्ति में उस तमय पत से कम एए-एक हुआर स्थित राहे थे। विजिधितारी पूर में भार-बार छह-एक एक्ट एक्ट हु इस कार हो एक स्थित उस स्थान तक पहुँच जनता था जहां जुद प्रदीर रक्षा था। में ने कुम कि केष्ट मुग्तित के दें द ना एक अंगुटा छोतों के नेण में चादर से बाहर नजर आता है। हुए दर्शनाओं जग स्थान को मुक्त कर बुलावा है और आये बड़ बाता है। चार सी ताल दुगरे तरीन को देवने को जानुक्ता मेरे मन में भी यो, पर पंति में बार-एड एक्ट एक्ट होने का धीरज नहीं या। इस तिल में कुछ देर मही बस आक्षात ही पुनता रहा।

बही वा बाहाबरण उत्तर भारत के हिन्दू-मेलां-लेशा या। उत्ती उरह बही मूर्तियों, मालाई और बाधित पृश्ये विकर रही था। जब विजों के लिए गिरने के विवाद सहस्वी विकर रही था। जब विजों के लिए गिरने के विवाद सहस्वी विकर रही यो। ये ने बही एक बावे में साला स्वावा और प्यावा हुआ। दूर के गिरलायर में वे बाहार के एक तात्र को बाता साला और प्यावा हुआ। दूर के गिरलायर में ते वाल निकल गया। वे निरमायर एक वर मुखान ये। काई एक भी स्थीत ये वर तात्र विद्यार्थ में हैं दिल साथ एक निरमायर से तहार कि बहुर कहानी में सिंह के विद्यार्थ में विवाद से वहार वहानी विवाद से विवाद से वहार वहानी विवाद से विवाद से वहार वहानी विवाद से विवाद से वहार कर के ही यह गिरमायर बहुर विवाद कर के ही यह गिरमायर बहुर विवाद कर के ही यह गिरमायर बहुर वहार कि विवाद से वहार में विवाद से वहार वहार विवाद से वहार कर के ही यह गिरमायर बहुर वहार के लिए में में में में में में में मामाय से से वहार वहार वहार कर के ही यह गिरमायर बहुर वहार के लिए मामाय से से वहार वहार वहार के लिए मामाय से से वहार वहार वहार के लिए का मामाय से वहार के लिए के लिए का मामाय से वहार के लिए के लिए का मामाया से वहार के लिए के लिए

वेशों है पिट हॉरवाजी को छोटो-फोटो शोकों-बीव जम रहे थे। यान सहलहाजा, वी सीसी में लट्टें उठ लाजीं। मुखे पास करा आधी थी। रहेतों हे बोब हैं मारी एक हिमान को में ने लाजाड़ दे कर योक हिमा। उस वे बहुले होहणी में और जिर हुटो-सूटी मेंगरेजी के पूछा कि वे बाद पहला हैं।

"मही वहीं पीने का पानी मिल सहता है ?" में ने सत्त हैं व्हा है

मारियो घटान सक



है, रहन-ग्रहन जितना बच्छा है, गुम ने जिंदे बचनी मुख्यि पाल रखी है और कुत्ता रख रखा है, नया और क्यिंगन भी दसी तरह रहते हैं या कुछ घोडे से ही कियान येसे हैं जो रख स्वर का जीवन विका घाटे हैं ? तुम्हारी देवाबार काया

है, एव फिए तुम इतनी कपन्न तरह रहने का क्यें वा सम्बंदी हो या यही के नय कियान इतने ही खुशहाल है ?'' मेरी कमी-भौड़ी बाय का जब ने बहुत बंधिम-सा क्लार दिया, ''जी, यह कोडरी क्षेत्र नहीं है ?''

ताली गिलाझ वापस रत्न कर में उस के माय कोठरी से बाहर विकल काया। एक नवर ज्ञास-पास के सेतों पर बाल कर में ने पूछा, "यह येत भी सुन्हारे नहीं हैं?"

हु-होर नहाइ। बहु कोडरी का वरवाजा बन्द कर रहाथा। ताकाठीक छेलागया, तरे कह मूर्तियों वाले गिरजागर की तरफ इतारा कर के बोला, ''बहु गिरमा देख रहे हैं न'''ये छेल बजी गिरजे के बड़े पादरों के हैं। यह पर मी चर्ली का है।

रहे हुन "य क्यू बचा । नरज क वह पादरा कहा यद पर आ चलर का हा मैं उन के क्षेत्रों में काम करता हूँ। मेरा अपना घर उस तरफ हूँ।'' और उस ने उथर इसारा किया जियर से यह साको काने गया था।

"और मुतियाँ ?"
"में भी उन्हों को हैं। कुक्ता भी उन्हों का है। उसर उन की एक छोटी-

ही देरी भी है।"
"पादरी रात की गिरजे से महाँ का जाते हैं?"
"वी तरी " कर कोला । सर्वों से संसी-कवार आसार अपने से जि

"ची नहीं," बहु शोला। यहाँ दो ये कमी-कमार आराम करने के लिए मार्चे हैं। उन का बार बेनाला गिरचे के खांच है।" किर दुछ रक कर बोझा, "पर पाररो आजकल यहाँ नहीं है।"

"कहीं बाहर गये हैं ?"

"जो हो, अवने देश गये है-पुतंगाल ।"
"तुम जन के पाछ कव से ही ?"

"हमारा खानदान की काल के उन के शानदान की सेवर में है," उस की लोगों में गर्व की समक जा पनी की काल से इन खेतों की जुनाई-कटाई हमी

कोंग करते बा रहे हैं।"

ı

भीर वह मेरे चेहरे पर भागी मात का प्रभाव देखता हुआ और भी पर्व है साथ मुस्त रा दिया । बोर्ड हुए से प्रमे भागा दे रहा था। "आप जिन सहि है आसे है, एसी भागों से को लाये, हुआ भाग की कुछ गही बहुता," पह कर सह आएता हुआ पर नरण कला मया। एस के स्पेत्त मेररे की छात बोर्डी में निष् में पित से मेरी के होने पार कार्य नरण।

## मूर्तियों का व्यापारी

हर थावाद शहर में कोई एकाम गड़क उप्तर ऐसी होती है जो न जाते िस मनहूस वजह से अपने में थलम और मुनमान पड़ी रहती है। इधर-उधर में सड़कों पर ए्य पहल-पहल होगी, पर बीच को नह सड़क, अभिश्वस उदास और बीधन ऐसे नजर थाती है जैसे बाकी सड़कों ने कोई पड्यन्त्र कर के उस का बहिष्कार कर रखा हो। मड़गाँव में एक ऐसी ही सड़क के बीच में एक कर में कुछ देर चार-भौन अधनंगे बच्नों को सिगरेट की ट्राली डिबियों से अपना ही एक सैंह खेलते देखता रहा।

गड़गाँव से मुद्दों वास्को की गाड़ी पकड़नी थी। गाड़ी द्याम की साड़े पीव वजे आशी थो और उस समय अभी तीन वजे थे। मैं ने तब तक तम कर लिय था कि अगले दिन मैं गोआ से चल दूँगा। एक स्थानीय प्रोफ़ेसर ने बतलाया था कि वहाँ पुलिस को यदि पता चला कि मैं एक भारतीय नागरिक हूँ और वहीं रह कर हिन्दी में कुछ लिखा करता हूँ, तो यह असम्भव नहीं कि मुद्दों और काग़जों को तब तक के लिए हिरासत में ले लिया जाये जब तक उन्हें विश्वास न हो जाये कि मैं गोआ की पुर्तगाली सरकार के विश्व किसी पड्यल में सम्मिलित नहीं हूँ। परन्तु मेरे चल देने के निश्चय का कारण यह नहीं था। कारण अपनी अस्थिरता ही थी—अस्थिरता और जवासी। मुद्दों न जाने का

आख़िरी चट्टान तक

वह सारा प्रदेश बहुत ही बेगाना लग रहा था। अगले दिन स्टीमर 'सावरमती' बन्दई मे मार्मुगाव पहुँच रहा था। मैं उस में मंगळूर जा सकता था। स्टीमर में यात्रा का मोह इतनी जस्दी कार्यक्रम बना लेने ना एक और कारण था।

होगहर कोपाड़ी का समय पूछने महमाँव स्टेमन पर गयाथा। उस समय यहीं एक स्वतित ने सेरे पूछ या कर पूछा वा कि प्रमा में ता रूप में में रेफ द्वारिक्स की एक मृति स्वीरना चाहूँगा। उस के पास की उंट-की छोटी-छोटी च्लारिक की मृतियों में जो ब्लारिक्स के ही वारदर्शी हक्ष्मी में सब्द थी। मेरे माना कर देने पर उस के बेहरे पर वो निराबा वा मान काया, उस से मेरा मन हुआ कि एक मृति खरीर मुं, पर यह बोच कर कि हुआरे हैं पर वा ने ही अपने हुए हैं, कम में ही दिशने ही उन से मृतिया परीब करेंगे, ये जस सरफ से स्थान हुआ कर हर स्टेफर से सहाद पड़ा आप! हुए हैं, कर सेर स्टेफर से सहाद पड़ा आप!

काली देर इयर-उपर पूम कर और जियरेंट की विवियों का रोज देशने के वाद बहुते हैं कहीं अवाद बता हो कर चाम को वापत स्टेंबन पर पहुँचा, तो एक से पहंछ कर उद्योग प्राप्त कर पड़ेंगे। मूझे अपनी तरफ देशने पा कर पूज कर के देश पा कर पहुँचा, तो एक हैं दो पह का अपने में मूझ हे एक मूंज पर कर के पा का माने में मूझ हे एक मूंज प्राप्त के ने मा अपने पहले का एक बाने में मूझ हे एक मूंज प्राप्त के ने मा अपने में मूझ हे प्राप्त कर के प्राप्त के लिए भी बीद हुआ। रामा कि वह उन्हों केरी वालों में हे एक है भी इसी हरह भीजे की कीमार्ज परा-वात कर लोगों को उम्म करते हैं। मैं में के एक है भी इसी हरह भीजे की कीमार्ज परा-वात कर लोगों को उम्म करते हैं। मैं में का प्राप्त कर दिया। इस पर उस में सुधानह के साम कहा, "दिविए एकोज, एक मूर्ति की कीमत सबा रुपने से कम मही हैं। में सुचरी कीर्स मूलि तथा रुपने से कम मही बेचूंगा।"

भेरा मत छवास का और मुझे मूँलि में कोई दिलबस्पी नहीं थी। में का कर एक मेंच पर बैट गमा। यह वहीं भी भेरे पीछे पोछ पाना जाया।

र एक बेंच पर बैठ गया। यह वहाँ भी भेरे पीछे-पीछे पका आया। ''पर तम मर्भी यह पूर्ति भेरे भरवे महते के पीछे पडे हो ?'' मैं ने काफी

र्श्वीसलाहर के साथ कही। "पुम्हें और कोई नहीं मिल रहा खरीदने वाला ?" यह पल-मर खामीश रहा। फिर जैसे संकोच का परदा हटाता हुआ बोला,

"देखिए को ड, बार यह है कि में सुबह से बात तक एक मी मूर्ति नहीं बेच पाया। मेरे पास एक भी पैछा नहीं है, और में सुबह से भूखा हूं। झान नये

्षाचिरी चहान <del>वक</del>

माल का दिन है। में ईलाई है। बाहिए मी मह या कि आज में नवे करों पत बार धर के निकलता लोग दिलनात मोल पदाता, पर मेरा ट्रेंक जारर दिनूस के क्षार में हैं और स्टब्स करारे के साली अपने साथ से एमें हैं। में मुबर में नकाई मदरा मक्द हैं और संस्थाना ना नामा है। भोना मा कि दीन्क मृतिमी कि वार्रेगो, तो क्वानेन्कम त्वाने का वित्ववित्व तो ही हो जावेगा । मगर नवे सर का दिन है, मूँह ने कुछ करा भी नहीं जाता। मेरे जिल्मह दिन ऐमा महन घड़ा है कि मुक्त में अब तक एक व्याची वाय भी मंत्र में मीने नहीं स्ता मता। रोज में मौन्यचाम मृतियाँ नेव केता है, पर बाज पूरे दिन में एक मी नहीं जिल्लाको । इस बन् भूत के मारे भेरा क्या गुरा हाल है, में की नहीं मकता ।"

, 4.

मह घोदीम-पानीम मान का सूत्रक था। पर बात करते हुए उस की बाँवें छण्डियों को सरह श्की जा रही थी। मैं तब भी सब नहीं कर पामा हि वह गच मह रहा है सा यह भी उस की दुकानदारी का ही एक लटका है। "दे क़ादर दिवृता कीत है ?" मैं ने सम में पूछा।

"एमारे पार्सन है," वह योला। "मै उन्हों के साथ बम्बई से यही

वाया है।"

"ये मृतियाँ भी तम बम्बई से ही काये ही ?"

"नहीं, ये फ़ादर दिमूजा रोग से लाये थे।"

"और तुम उन्हीं की तरफ़ से इन्हें वेच रहे हो ?"

"जी हाँ। फ़ादर डिन्यूजा मुझे इन पर पाँच प्रतिशत कॅमीशन देते हैं। हम ने एन योहे-से ही दिनों में वारह-तेरह सी मूर्तियाँ वेच ली है। मगर लाज की दिन जाने क्यों इतना खराय चढ़ा है। आज पहली जनवरी है। मैं डर रहा है कि मेरा पूरा साल ही कहीं इस तरह न बीते।"

''पर फ़ादर टिसूजा कगरा बन्द कर के चले कहाँ गये ?'' मैं ने पूछा।

"आधो रात को उन का कि बड़े गिरजे में समन था। रात के बार्ष वजे नया साल शुरू होने के समय वहाँ प्रार्थनाएँ होनी थों - उन के बाद उह सर्मन देना था। उन्हें इसी लिए विशेष रूप से यहाँ बुजाया गया था। एह साल पहले से ही इन लोगों ने उन से वचन ले रखा था।"

"फ़ाइर दिमुडा रीम कह गये थे ?"

'चार सहीने पहले । असी महीना-सर पहले कीट कर बासे हैं।'' किर पल-मर कि तहने के बाद यह बोला, 'जाते हुर वे ताली घन लिए साम लेते मां में कि तीन-सर हुआर को मुलियों के मों करते में रखी हैं। मुने जस समय उन्हों ने यहीं के एक और शिरने में मूलियों नेवने के लिए मेंन रखा था। मेरे लीट कर आने से पहले हो। जहाँ को जाना पड़ा। अब कड़ मुबह से पहले वे तीट कर महीं आयों।'' किर उसी आपक से साम उस में कहा, ''जाप एक मूनि के लीतिया। ज्यों के साम को बार आने में दे रहा हैं।''

"आको तुम मेरे साथ वाय पो को," मैं ने कहा । "मूर्ति मुझे नहीं कादिए।"

हम बाय-स्टाल पर पहुँचे, तो पुर्वजाकी विशाहियों का एक दस्ता मार्च करता हुमा हमारे सामने से निकल गया। वर हुछ देर जाई देवता रहा। किर बादहे सक्ता हमारे सामने से निकल गया। वर हुछ देर जाई देवता रहा। किर बादहे सक्ता किया है। करते-पर में इन्हें पड़ी हमारे किया मार्च करा काल किया है। करते-पर में इन्हें पड़ी, वस सकत्र कर बाताने हैं। के स्वाह इन को बांदों के सामने मर को जाते, में ये दो उठायेंथे नहीं, सबस पर पड़ा रहने बंगे। में में यह अपनी बांबों से देवा है। यह सम्बद्ध करांवि की हो एक सबक पर एक मरा हमा कुता लोन -दिन जाती सरह पड़ा रहां हमा इन्हों के साई-वर हो जो उठा कर बहात के मित्र हो किया है।

ध्यों ज्यों बाध के चूँट बीर केंक के टुकिंग ने से मोर्थ जबर रहें से, सस से बीहरे पर सम्मुच हुए जान बाती वार रही थी। सरती पानी खाती कर के बत सर्दि बाद किंच पर-मर न बाते क्या सोवता रहा। निर बोता। में जानता हूँ मुले लाज किन पान की बर मधा मिलां है। में बाज नये साल के नित्त मुक्द निरंजे में प्रार्थना करने नहीं गया। उसी का बहु चन है। में अपने मैंने करों को जगह में सित्तकता रहा। गर हैंबर के पर मेंते करायों में जाने में सारती को नंतीन क्यों हो। गुने नहीं कीई रोकता बोहें हो? इत्तर ही बा न नि लीत देन कर समझते कि ""'जीर तमाया को सपूरा कोट बन ने किर कहा, "संर मूने बना दी पल ही माम है। कि सु मूने किंत मोता को कहा

आदिसी चटान तक

### आगे की पंतियाँ

िस समय में वारको गहुँचा, बात हो चुनो भो । कारवाइनर प्रतीक्षा कर की वा । उस में दनके बोल नहीं में सोतह मोल दूर एक मिदर देनने चलने की मार्मक्रम बना बना था । अब में में उन बतामा कि में ने मुबह 'सावरमती' से मंगलूर चले जाने का निवनम किया है, तो उसे बहुत निराशा हुई । इस ने विकतिक का मामान संवाद कर तिया था और अपनी साली को भी, जो वहीं पर लेटी बॉक्टर थी, साथ चलने का निमन्त्रण दे दिया था । पर मुझे उस ने यह सब नही बताया । मुबह नावते के समय गुजे मालूम हुआ कि जो कुछ में सा रहा हूँ, नह सारा सामान उस दिन की विकतिक के लिए तैयार किया गया था । मृत्रे अफसोस हुआ । पर तथ तक कारवाइकर खुद ही जा कर गार्मुनाव से मेरे लिए सावरमती' का विकट के वाया था ।

रात को मैं कारवाङ्कर के साथ किर घूगने निकल गया था। चाँदनो रात में वास्को की मुख्य सड़क, जिस के बीचोबीच थोड़े-थोड़े फ़ासके पर छोटे-होड़े पेड़ लगे हैं, एक रूमाली नींद में सोयी लग रही थी। हमारे दायीं और <sup>नवे</sup> साल के लिए सजायी गयो कौठियों में नृत्य-गंगीत चल रहा था। वायीं और है समुद्र की लहरों की हलकी-हलकी आवाज सुनाई दे रही थी। मुझे लगा कि मैं ने जितने शहर अब तक देखें हैं, उन में वास्को सब से सुन्दर है—दो-वार पितमों को एक छोटों-सी भावपूर्ण कविता की तरह ! मैंने कारवाइकर से यह ं बात कही, तो वह बोड़ा मुखकरामा और बोला, "'इस सुन्दर करिता को कुछ ! पीतमों इत से आगे किलेंगो । इसी सडक पर बोड़ा-सा और आगे ।"

में दिन-गर पूम कर काफी वक चुका था और तब उन से छोटने को कहने को सोब रहा थर। पर राहर के उस भाग को भी देन लेने के छोभ से बुगबाद सड़ के साथ चलता रहा।

सहक का बहु हिस्सा जहाँ बीन में पेक लगे थे, पीछे रह गया। आगे जुली सहक दी। साथी ओर कुछ बडो-बडो कोठियों यो जा एक-दूनरे से बाठों हुट बार बागी थीं। हुछ दालत और यन कर कार कारवाकर वावीं और को मुक्र गया कोर कच्चे राखें पर कार ने लगा। उस क्रेंचे-गोचे साखें पर बहुने हुए अंदेरे में एक जात में ठीकर का गया।

"यह तृप गुन्ने कहाँ लिये बान रहे हो ?" मैं ने ठोकर वाये पैर की दूसरे पैर से दवाने हुए कहा ।

''ओ जगर मुस्ते दिलाना चादना है वह दभी चरफ है", फारबारकर बोला।

राहात कभी वार्वे और कभी बार्वे की मुहना हुआ हुछ होनाहुंबों के मामने का निरुत्ता । प्रायः मभी शांनिक्यों नटाई की बनी थी। बीद खाल पुराली चटाई ने प्रायाने का भी मेला-पटा बार मानान्यता कर ही महना है, बहु नन रीनिह्मों में नचर का रहा था। एक घोषणी के आये दो सोनाव्यत्ता जल रही थी। उम सोर संकेत कर के कारबाहरूर ने नहां, ''क्ष एक देवाई का घर हैं भी इस सरक आज अपना नया साल मना पटा है।''

"मही मही एक ईंगई पा बर है ?" में ने पूछा ।

"नहीं," बहु की छा । "यह मिली-जुली बाड़ी है। उत्तराजर पर यहाँ चीडियों के हैं जिन में साथे हैं प्यादा देवाई है। पर यह आदनी सामक औरों से प्यादा मालदार है। देवाना, बारा यब पर बाना""," उस ने सहरा बीहु से "पह कर मूर्त होयियार कर दिया। में ने बाड़ से मैंनन कर शोपड़ियों के साथे में बहुते गरे पानी के मांत्र की पार कर दिया।

एक शोनको के बाहर पहुँव कर कारवाइकर ने विश्वों को आगढ़ दी। एक

भारिती चहान तक

स्वारमी हाथ में दिया लिये अन्दर्श निकल आया। मारवाद्कर ने उन के स्वित्यों में भून सात की। फिर हम लीम नहीं में नारम कर पहें। परते ही स्वारवादकर सन्दाने काम कि अम आदमी में हम में पूरा या कि यह ईसाई ही कर भी आज भया गाल क्यी मही मना रहा। उस आदमी में सतर दिया कि उन में आज दिवन्तर मी कर नथा साल यना जिया है। "यह है महीं को बालिक स्विता। भेषी सभी सभी मुहदें ?" एस में बहा और मुझे पूर्व देशकर मुसकरा दिया।

यहाँ से निकल कर हम किए परको सहक पर आ गर्म। कविता की पहली पीकारों किए सामने प्रभागों सकी।

### बदलते रंगों में

सुवह कारवाइकर मुद्दो 'सावरमती' में चढ़ा गया। दो वजे के लगभग स्टीमर, का लंगर उठा और स्टीमर राजे समुद्र की तरफ़ बढ़ने लगा। मैं उस समय कि तरफ़ तरते पर बैठा मुंडेर पर बाँहें टिकामें पानी में दनती लहरों की जाति में को देख रहा था। पानी की सतह पर एक काई तर रहा था जिस से एक केंक़ चिपका था। लहरें काई को स्टीमर की तरफ़ घकेल रही थीं, मगर केंक़ निश्चिन्त भाव से बैठा शायद अपनी नाव के स्टीमर से टकराने की राह देख रहा था। जब काई स्टीमर के बहुत पास आ गया, तो स्टीमर के नीचे से कड़ी पानी ने उसे फिर परे घकेल दिया। केंकड़े ने अपनी दो टाँगें जरा-सी उठा कर फिर से काई पर जमा लीं और उसी निश्चिन्त मुद्रा में बैठा गति का आनई लेता रहा।

जब तक स्टीमर हार्बर में था, तब तक समुद्र का पानी एक हरी क्षा<sup>आ</sup> लिये था। पर स्टीमर खुले समुद्र में पहुँचने लगा, तो पानी का रंग नीला नव्र आने लगा। पीछे हार्बर में जापानी जहाज 'चुको मारो' की विमि<sup>त्र्या</sup> नवर आ रही थीं। हमारे एक तफ बुला खरन यागर या और दूसरी तरफ भारत का परिच्यों तट। तट से पोहा हमर पानी में से छोट-छोटे होन दिसाई दे रहे ये को दूर से थहुत-कुछ जापानी परों-बीसे ही क्यादे थे। इतनी दूर से देसते हुए परिच्यों तट की रेखा एक वहें से पक्ष्में की रेखा कम रही थीं। मीच के दोनों होगों से छोड़ समूद-क्योल जढ़ कर स्टोमर की तरफ बार रहे थे। उन में से कुछ वो रास्ते में ही पानी को सतह पर ततर लाले के और करी-नहीं-नहीं कापन की नानों को तरह वहां तरके कात थे। हुवसे तरफ सुके पानी में सहसा एक तरह को हिस्सानों कुछ गयी। में वह रंग को फैड़त बेर्ट बीट-बीट-बीट-विज्ञान होते देखता रहा-जीवें कि समुद के मन में सहसा एक विज्ञार जठा हो भी बाब घीर-पोरे चल के वज्जेतन में बूतवा चा रहा हो। वहें माद बसी तक्ष्में पर देश एक नवसुचक भी कम हरियालों को पुत्रते के तरह हो रहा था। इस में मेरी सरफ कुड़ कर कहा-जिसा, जिन्सी विज्ञान बन वसरकार है।

मैं कुछ न वह कर दस की तरफ देखने लगा।

'आप जानते हैं, यह हरियाली बना है ?" वह बोला। ''ये प्लेक्टोज है— तैरते हुए जोन । इन में भीचे और मासयुक्त प्राणी, योनो तरह के शीवाणु सामिल है।"

यह नश्युवक प्राणि-विज्ञान का विद्यार्थी था, और प्राणि-विज्ञान को दृष्टिन से ही समुद्र को देल रहा था। निष्णायियों थी एक गार्टी किसी सोध-प्रीवक्ट की सितिदिक में गोजा आभी थी। वह तब गार्टी का एक सहस्य था। वासी की साफ संकेत कर के बह फिर बोजा, ''आप वह रही देल रहे हैं ?''

मुसे पहले कोई रस्ती नजर नहीं बाबी। पर कुछ देर झाल से देखने पर पानी की सबह के नीचे एक लहरावी हुई काली लकीर दिलाई दे गयी।

''वह रस्सी ही है न ?'' उस ने पूछा। ''हौ, कोई पुरानी गली हुई रस्सी है'', में ने कहा।

बह मुसकराया । "नहीं, वह रस्ती नहीं है । वह भी एक जीव समूह है ।" "जीव-समृह ?"

"हाँ, जीव-प्रमूह," वह बोला । "हन्हें एसोडियन जम-परिचार कहते हैं । ये एक तरह की मर्छालयों हैं जो बापस में जुड़ी रहतो हैं ।'ये रबड की तरह फैल

आशिरी चहान वक

मह ते हैं, और कारने में हो। अवम होती हैं। बाद में में फिर उमी वस्त् तुले भोग पत्ती होने समनी हैं।"

में मौर में पर्यों की देवने लगा। प्राधिनिवास का विद्यार्थी योगा, "में ममूद एक प्रदूष क्या लाइमप है। इस में न नाने कितनी तरह के जाह जि है। पात की खोद निकलने पर में आह की मोन-माँदी और होरे-मीतिमों की महिलामी दिलालेंगा।"

"मत्रमून मोने-पाँचे को ?"

यह हमा और धोला, "अगली मोनेन्याँको की गरी,—नेवल कासकोरस से लगरने वाली मध्यिको ।"

तीर पानी के की वाँ के नहाना में और भी कितना कुछ यह मुने बतलता रहा। पर भेरा क्यान की ती देर में उन की वालों ने हट कर उन की तक पाना गया, पर्वोक्ति नहीं एक नववुक्त और एक नववुक्ती के बीच हारमीनिकी यगाने की प्रतियोगिता छिट गयी थी।

'गावरमती' का यह परं नवाम का देक हिसी बहुँ-से तबेले से कम नहीं या। मारे देक पर एक निर्दे में दूसरे मिरे तक विस्तर-ही-बिस्तर बिछे ये जो सब एक-दूसरे से मटे हुए थे। कहीं बस व्यक्तियों के परिवार को केवल नार विस्तर बिछोने की जगह मिली थी। और ये उन नार विस्तरों में ही पिचिष्व हो कर सोने जा रहे थे। जहाँ में ने अनना विस्तर विछा रसा था, वहाँ अपुंचिया और प्रवादा यो वमों कि स्टीमर का माल उसी हिस्से से चहाया और उतारा जाता था। मेरे विस्तर के एक तरफ़ एक लम्बे-तगड़े पावरी साहब की बिस्तर था और दूसरी तरफ़ पांच नमाज पढ़ने वाले एक मुसलमान सीवागर का। इस तरह मुझे दो धमों के बीच सैण्डिंगन हो कर रात बितानी थी। उस समय प्यादातर लोग अपने-अपने विस्तरों पर ही बैठे थे। मेरी तरह कुछ योड़े- से ही लोग थे जो एक तरफ़ तख़्ते पर बैठे दोनों दुनियाओं का मजा ले रहे थे।

हारमोनिका वजाने की प्रतियोगिता थोड़ी देर पहले शुरू हुई थी। नवगुवक एक तरफ़ के विस्तरों का प्रतिनिधित्व कर रहा था, नवयुवतो दूसरी तरफ़ के विस्तरों का। पहले नवयुवती ने हारमोनिका पर एक फ़िल्मी धुन वजायी थी। उस के समाप्त होते-होते इधर से नवयुवक अपने हारमोनिका पर वही धुन वजाने लगा। उस के बना चुन्ने पर दशर में उने बोर से साद को गयी। त्या पर मवयुक्ती दूसरी पून बबाने नमी। इस बार उने उपर से जो बाद मिन्छी, यह और भी बोरसार की। इस से बड़ अधिनीतना छिंद समी जो हरामीन्त्रा, यह सम कोर बाद देने की अधिनीतिना बाँचक की। कहाज के दूसरे दिसों में भी सोप जा कर यहाँ जमा होने समें में नक्युक का पास भीरे-भीर कन मन् होटा जा रहा था। भान में पक पून बजाने पर उने बहुत ही जोर-जीर ने बाद दी पत्नी, तो उस में साई, वर मब्दू मंत्री करफ देन्छे हुए अपने हुट को ए कर मन्मा दिजा। इस पर उस और भी जोर में बाद दी गया। नक्युकी ने उस के बाद और पन मांने अवारों।

स्तीय कुछ देर के निए कारबाद कर कर आगे बड़ा, वो धीस हो पुती यो। गानी वा रंग गुम्म हो गवा था। दूर एक काइट-जाउन को बाते से बार उन्हों-उन्हों कर नुम्म जाड़ी: किर वो बार उन्हों, दिर दूम जानी। अंपेस पिर रहा था। अवहर-हाइन ने पीछे का खाराय वरहवा बाजा मदर आने लगा था। आधान के जग टिस्में के आये नाइट-झाउन भी बाते का जनमा और मृत जाना रेखे नग रहा था येंगे कोंग्यी विकास को एस मीनार यगर कर दिया गया हो और यह जन केर में छूटने के लिए छटरवा रही हो-स्वी नगड़ के सम्प्रक के जीवन में गकड़े चुन्न छटडादाते हैं। जिस होय से इस्ट-झाउन बना था, बढ़ और जस वे आय-वास के होन स्वार पड़ कर ऐने लग रहे थे जैंस जमक में इसे बने-बड़े दुर्ग, या वासों के आपरा ते उठे

पूर्वे सरकात में राज हो गयी थी और छारे शिल्सिम्लाने रूपे थे, पर परिचय को और अब्ब छामर के जिलित के क्रमी शीत रोप थी। पराजु गीत के वे बादल लो कुछ देर वहले सुर्थ और ठीवई दे, और दिन के स्रायग जूमेंस्त पुरुद्द राज रहा था, कह क्यारों में पूछले जा रहे थे। समय चौरा के छोण्ड वं छे आगे बड जागा चा—राज के एक वर्ष धील्यों को जना देने के तिस

रटीमर बहुत होल रहा था। हेर पर एक लगह से दूबरी जगह जाने से लिए कई-कई ठरह नृत्य-मूटाएँ बनाते हुए चन्नना पहला था। यहत से स्रोग भोजा से अपने साथ किस कर सराब को बोतलें से आये से बोर दन्दें हटोमर

धर हो भी जाने की बोरिटट में में क्यों कि आमें भारतीय करटमत में किए वहें ियाने की समस्या भी । यो आदशी को धी-पीकर पुत्त हो पुत्रे में, एक-दूसरे हैं म्दोर पीमें का असुरोध कर कहे से । क्षीनी के दिसाए में मह बात समापी मी कि मुझे हो रागव चढ़ गया है, पर तमरे को नहीं चढ़ी—इम लिए दूसरे को बसे कोर पीनो पातिए । दीनो दशीनो देन्द्रे क्षत्र एकन्युमुद्देको मह समजानेकी भीषा नार गहे थे। एक भी अपने काम प्रश्ति महसूस हो गहे थे, दूसरे को असी योगिं गुर्ग गरा थी। यस में दीनों ही अपने तर्भ में सकत हुए वर्षे हि यीनों ने और धराव डाल की । पास ही बुद्ध स्थान्यूरुपों ने पी कर बाल वेते हुए एक मींवयी शीख गाना शुरू कर दिया था। ऐसे ही सरह सरह के गीत स्टीमर में अलग-अलग हिस्सों में गाये जा रहें थे। मैं ने की बाब की कि मुख देर से रहें, पर एक सो ये बावाजें और दूसरे स्टोमर के घोलने का एहसास—मुझे बरा नींद नहीं क्षायो । कुछ येर लेटे रहने के याद नठ कर में किर उसी तहते पर णा थेटा । समुद्र में ज्यार वा रहा मा । बड़ी-बड़ी लहरें किसी के उसींस भरते यक्ष की सराह उठ-गिर रही भी । जहाज के दोलने के साथ समुद्र की सतह के बहुत पास पहुँच जागा, फिर ऊपर चटना, और फिर नीचे जाना, बहुर्व भच्छा लग रहा था। यटकल में सामान जतारने के लिए जहाज तट धे पाँच-छह मील इघर रका और कुछ पाल याले बेड़े सामान केने के लिए <sup>वहीं</sup> वा गये। उन में से एम का सन्तुलन टीक नहीं या। हर ऊँची उठती लहर के साथ कपर उठ गर जब वह नीचे आता, ती लगता कि वस अभी उलट जायेगा। सामान भरा जा चुका, तो यह उसी तरह एक तरफ़ की छचकता हुना कितारे की तरफ बढ़ने लगा। मुझे हर क्षण लग रहा था कि वह अब उलटा कि भव खलटा। पर मल्लाहों को इस की चिन्ता नहीं थी। मैं तो उन के सतरे से खासी उत्तेजना महसूस कर रहा था और वे थे कि आराम से चप्पू चलाये जा रहे थे। जब वेड़ा जहाज के पीछे से घूम कर दूसरी तरफ़ पहुँच गया, तो में भी उसे देखने के लिए उधर चला गया। पर हुआ कुछ भी नहीं — येड़ा लहरीं पर उठता-गिरता सौर उसी तरह एक तरफ़ को झुक कर पानी को चूमता हुआ किनारे की तरफ़ वढ़ता चला गया।

प्राणि-विज्ञान का विद्यार्थी शाम से ही सोने-चाँदी की मछलियाँ मुझे दिखाने

के लिए परेगान था। स्टीमर के अलग-अलग हिस्सों में जा कर और अलग-अलग कोण से बॉक कर बहु कही पर जन को अनक पा लेने का प्रयत्न कर रहा था। पर अन्त तक जसे सफलता नहीं जिली थी। लेकिन स्टीगर बटकल से

रहा था। पर बन्त तरू वह उपल्या नहा । तथा था। अवन स्टागर हटकरू स नवा, तो मेरे सामने बहुसा चमरते के लोगों से मरी एक नदी-पी चले सामी। चौद स्टोमर के इस तरफ आ नवा वा और वहाँ तथा की किरणें छोशी पर रहों था, बहाँ वसंस्था सुनहरी महानियाँ कीवती दिखाई दे रही मीं। पर

क़ासकोरस से पमकन वालो मक्कियों वे नहीं वीं—कहरों पर चौदनी के स्पर्ध से बनको मक्कियों थीं। बागे जहां स्टीमर की नोंक सहरों को काट रही थी, बड़ों फैन की एक नदी बन रही वो जो हरूके बावतों में बदछ कर पानी के

मस्त्यल में निल्लोन होती जा रही थी।
रात के दो वन चुके थे। में जसी तरह तस्ते पर बैठा था। वसाबात र लोग
सो चुके थे। हुए लक्ष्ये सोने वालों के पास जा-जा कर क्रयम मचाटे हुए
मानिकों के गीत गा पहें थे।
में भी कठा और जा कर दिस्तर पर लेट यथा। कक्ष्मों से गीर के बावजूद
सामान में एक किस्तासमा सामा को से दो थी। स्टीमर के सेन्स कर तोर

मी मंत्रा के पात गा वह थे।

मैं भी उठा और जा कर विस्तर पर हैट गया। लड़कों के घोर के बावजूत
बाताया में एक निस्तायका प्रतीत हो रही थी। स्टीमर के ईनन का सोर
भी जैसे घोर गही था। घनुद्र का गर्जन भी उस निस्तायका का हो एक भाग
मा। इक-नुष्ठ कामीय था। क्यां राठ भी जैसे घो रही थी पर मेरी झांसों में नीत नहीं थी। मैं मुठी आंखों हे किर पर कुनते आकार को देख रहा था और
सह या कि ऐसे में अध्यक्त उत्पर को देखते जाना भी क्या एक तरह की
भीद नहीं है ?

हुसैनी

हुसैनी एक ताश कम्पनी ना एजेस्ट था जिस से मेरा परिचय स्टीमर पर हुआ।

महिसम्बद्धाः हैत्तरीत्र में में दक्षम् की लागा गाने गमा गा। केटीन नक्ताव मरी में। तिम मेश पर हे जाना जा रहा या, तम पर शीन व्यक्ति और में। यन में में की व्यक्ति मेरे मामने बेडा था, वह इस सकाई में भावतों के मीटे बना-यमा कर कोक रहा या कि एवं के इंग्डन्डाक पर कारमण होता या। उसकी चैनियमों के हैं के मने वर इस लग्ड गड़ रही भी, हैंसे उस का पास्तविक बहेस परी की लगता देना हो । लेप दोनां काति लगने-पामने भेडे गाना साने के साम मारना याचा या सकता है। बंधके बहुता भीरे हम और हारपुरे हारीर का नक मृत्रम भा दिस में पनकी-पत्नी मुंहीं दायर इस लिए पाल रही भी कि वस के चेंद्रदे पर कुछ हो पुरमन्त्र दिखाई दे । मुनमें पाला छोडे सद और सबिने संग पत स्थिति था जिस के मेररे की हर्दियाँ राहर की निकल रही भी।

मध्युक्त भागी पनको हँगिविधी में पानकों के निने हुए पनि उन्न कर मुँह में पालवा त्या मन्तिनिर्माण गर्भागण दे रता था। दूनरा व्यक्ति बीव में कुछ कहने के निम् तम भी सरक देलता, पर फिर चुन रह कर उसे नजनी यात जारी रणने देवा । नथपुत ए काको उत्तीतित हो कर कत् रहा या कि एक आम हिल्दुस्तानी को वाचे पैदा करने का कोई अधिकार नहीं है-अस का भीवन स्तर इतना होन है कि आबारी बड़ाने की जगह उसे दूसरी तरह के उत्पादनों में अपनी क्षतिः स्माना पाहिए ।

वह बीच में पानी पीने के लिए एका, तो दूसरा व्यक्ति अपनी छोडी-छोडी आंखें उठा कर ध्यान से उसे देखता हुआ अपने दहें हुए याँतों को उनाड़ कर मुसकराया और बोला, ''तुम बहुत समजदारी की बात कह रहे हो बरसुरदार! तुम्हारी सूज-वूश देखते हुए गुझे तुम से हराद हो रहा है।" कहते हुए उस की र्थांखों में खास तरह की चमक आ गयी। "तुम्हारा द्याप यहुत सुशक्रिस्मत आदमो है जो तुम्हारे-जैसा होनहार, अन्नलमन्द और सूबसूरत बेटा उसे मिला है। शुक्र है खुदाका कि वह तुम्हारे बताये असूल पर नहीं चला। अगर वह भी इस असूल पर चला होता, तो कहाँ यह सूरत होती, कहाँ यह दिमाग होता और कहाँ ये अनल की वातें होतीं!" अवनी वात पूरी करके वह एक बार खुल-कर हैंसा। मैं भी साथ हैंस दिया। इस पर उस ने मेरी तरफ़ देख कर सिर

हिलामा और वहा, "वर्षो साहब, वया सामान है ?" यह हुसैनों से मेरे परिषय की सुरुमात यो ।

कूछ देर बाद में डेक के तहते पर बैटा लमूद को तरक देग रहा था, तो नियों ने पांछे में बात कर मेरे बार्च पर हाथ रता । में ने बॉक कर उपर देशा, तो हुसैनी मुसकराना हुआ बोला, "बबों साहब, अंबेरे में भी आइडिया चलता है क्या ?"

में हाटने पर चोटा एक तरफ़ को मरक गया। बहु यात बैटता हुआ भीता, "असी सोरो देर में बोद निक्रता, तम की आहरिया अपनेआन परेगा। गगर बार, केंपेट में भी आहरिया चलाते जाना बाधी मुश्कित का काग है।" मैं एक केंग्रल है, यह में पहले जीने बता बना था।

''उमें कहाँ शोष्ट आये ?'' में ले पटा।

"बह तो यही दूल्प हो गया था। उस के बाद नहीं मिला।" कोर वह मत के बहुत पनिष्ठ हंग से बात करने लगा। यह उस व्यक्तियों में

से बा शिंग को इनकों के साथ स्ववहान में किसी सरह ना संकीच नही होता और को कुट के मन में तो अपने शति किसी वरद का संकीच नहीं हरने के 1 वह वेदरक्तुमों ने अपना हात्र मेंदे अपने पर चलता हुआ मूसे बताने लगा कि जहान के दिवानिक दिवाने में हिस्सी और एपों के बीच बना-च्या समाखा

क्ल रहा है। स्थानक सेवनी सात रोक कर तस में सेर कमी की जीर से मिनोड़ दिया और ज्ञार हॉस्टर काला के देनिया की दरण हमारा किया। बहुते में हुए पुक्क-पुत्रतियों सीचे देश की सरक लोक गढ़े में और साम-साथ समें क्रिकार्य कर रिप्तार्थ कमते हुए हुंसा बड़े थे। एक पुक्क अपना केमरा जीत से

स्या वर तस्योर का क्षेत्र हेट कर रहा था।

"बंगो में साले की एकडा-बाड्याइ-गुकाम को बाजो खेल रहे हैं।" हुसैनी कुछ पक उन की वरफ देगले रड़ने के बाद बींड संपाद कर बोला।

"प्रशास्त्राहम्पुणस की बाकी है" बात सेरी सपत में नहीं आयी। स्य की मापा के स्वास्त्रतर मूहावरे सात से सम्बन्ध रसते थे जो उस की अपनी ही हैजाद थे।

"पूर्ण संसने हो हैं" उस ने पूछा।

मैं ने निरहिस्त कर हामी भर दी।

भारिकी घटान सङ

"की वृद्य समझ नहीं पापे कि मुक्का-बादमाह-मुखाय की यात्री का कन समझ है? क्षीन बही-बही सपनी है, पर कुछ मिला कर हुए भी नहीं। बात करते हुए सम की धौलों में जिर तहा समक भा गयी। "इन मालों की जिन्दी। भी पर ऐसी ही है। अपने राव-पाने हुए है नहीं, हम दुन्ते-पीन-पीने वालों की सपना एक्का-धादमाह-मुलाव दिला कर रोव धाल रहे हैं। आधार हालत की भी भी गही होगी जी दुक्के-धौन-पीने वालों की। विक्र में लोग जरा कि कर अपनी जगह पर आयेंगे !" और मेरे करने की किर में हाम मा निजाना बनाते हुए उस में बाता, "है नहीं नुष्य ?"

"तृम्य को ओरवार है," में ने कहा, "पर हर तृम्य इस तरह मेरे कले पर सन लगाओं।"

"वार्ते सुम भी मञ्जार करते हो," उस ने हैंग कर कहा और एक हाब मेरे कारे पर और छमा दिया ।

मंगलूर में हम एक ही होटल में ठारे। यह एक छोटा-सा ब्राह्मण-होटल था। हुमैनी अकमर वहीं ठारता था। उस होटल में मैं ने एक यजोपवीत-धारी महाराज को हुमैनी का जूठा निलाम उठाते देगा, तो मुझे थोड़ा बारवर्य हुआ। मेरा पायाल था कि दक्षिण के ब्राह्मण बहुत कट्टर होते हैं और छुआछूत का बहुत ध्यान रणते है। पहले में ने मोना कि सायद महाराज को पता हो न ही कि हुसैनी मुसलमान है। पर थोड़ो देर में महाराज उस का नाम पुकारता हुआ आया, तो मुझे अपना सायाल बदल लेना पड़ा।

उस एक-छेड़ दिन में ही में हुरौनों के यारे में काफ़ों कुछ जान गया था। यह कलकत्ता के नक़ली मोतियों के व्यापारी का लड़का था। गुरू में कई साल वह अपने पिता के साथ काम करता रहा था। पर एक बार जब पिता ने उस से छड़ कर यह ताना दिया कि वह उन्हों के बासरे रोटो खा कर जो रहा है, तो वह उसी समय दुकान से उत्तर आया और लोट कर यहाँ नहीं गया। तब वह अकेला नहीं था—उस की पत्नों और दो बच्चे भी थे। उसे उन से बहुत प्यार था और वह उन के लिए ज्यादा से ज्यादा सुविधाएँ जुटाना चाहता था। पर वह ज्यादा शिक्षत नहीं था और न हो उस के पास अपना व्यापार करने के लिए पैसा था। कुछ दिन तो वह कलकत्ते में ही एक जगह नौकरी करता रही

बिन्तगी बिदाना रसास अच्छा है, या उन ने दूर रह कर थोडी-बहुत गुनियाएँ पुरा पाता । उस भी पत्नी चाहती यी कि बद यर वर ही रहे--उन्हें चाहे कैमा भी कोवन स्पतीत बरना पहें। वह भी बहुत बार यही सीयता था, और वीरे के दिनों में इस का निश्यय भी कर गैड़ा या । यर यर यहुँ व कर देसता कि बन्दों का स्वास्थ्य पहुने से अन्धा हो रहा है और वन्ती के धारीर में भी निनार मा रहा है, तो चल का मन किर बीवाबोल हो बाजा । बहु शोबता कि नया यह उपित होगा कि वह अपनी तबसीज से अपने के निए अवसे के स्वास्त्य और पंती के गीन्दर्य को मिट्टों में मिन जाने दे ? तब वह हर उरह के तर्न दे कर भीर मनिष्य की कर्द-कर्द योशनाएँ बना कर दिस्त वर ने निकल पहता। इस बार हने करकारे से चले समाम चार महीने हो चुके वे। बारब लौटने से पहले षभी साढे तीन-चार महीने और उंच दक्षिण भारत में पून्ता था। "ऐसी जिल्हमा जीते के लिए सबमुख बहुत बोरब बाहिए," में ने उस की बाङ सुन कर बहा। "पहले ही कई बार सन बहुत परेशात हो जाला," यह मोला । "पर अब में ने अपने की गुता रवने का एक तरीका सीख निमा है, और यह है एव रहता। अब कभी मन उदास होते खबदा है, की में विध-हिसी दे गारा जा कर मजाक भी दो वार्ते कर लेता हैं। यह मुसं हुँगोड़ समराता है और मेरी तमोयत बहुछ जातो है। फिर भी कमें कभी बहुछ मुस्किन हो जाता है।" हुरीती को मुर्रादिशी में सम्बेह महीं बा। उसे अपने खासकारा हुमेशा कुछ-

आल्रिशं चट्टान वक

बही है महीने के उने हुन बाह राने वितने में । उनने से रोशे का सामें भी होन से मही बात बाता था। बने यह देश कर दुन्य होजा था कि क्यमें दिनानहित सीने पहुने था रहे हैं और दम्मी कर रोशे साहित बाता को उस में हो।
कानो महत्त भी गहा है। इस निज्य कर बाता कम्मने की यह मौति मिनने
को हुई नो उस ने बनेंद सामोनंत्र के दमें क्योबाद कर निया। इस में यह कुछ
मिता कर महीने में दो-माम-दो-मी करने कमा नेवा बा। पर बात में यह कुछ
मिता कर महीने में दो-माम-दो-मी करने कमा नेवा बा। पर बात में यह कुछ
मिता कर महीने मुद्द में एहना पहुंचा था। कमो-कमो हो बहु कमातार साह-माह
महीने वस है बाहुर रहुंचा था। वसी बाह में यह बाय उने वहण्य महीं या।
बहु हमेंचा एन दुविवा में पहुंचा था। कमोने स्वार्थ कर समाय की

गत्तुर ऐवा दिलाई द काना या निम पर यह बोई नुस्तन्मा किया कम कि। वाम को मवलूर में एक एक एक हिल्ल एक रहा था जिस का नद्गाटन करने मैनूर में या त्यम्य था यह में या का का पहिल्ल एक रहा था जिस का नद्गाटन करने मैनूर में या त्यम्य था यह मानो, तो बाजार में कई भ्यत्तियों की भीड़ स्वर के आयत्याय ज्या हो एको। हुमेंनो मुझ से बोला, "को है में सोग भाग-भाग कर क्या देल कहे हैं? देल कहे हैं कि सामम्य की कार भी पहिसों पर हा ज्यादेती है या हना में ज्यादी है। जब देलते हैं कि उस के नीचे भी पहिसों पर हो। जब देलते हैं कि उस के नीचे भी पहिसों पर हो, भी बहन है हमा होते हैं।"

"तैमने के लिए इनगान की कभी जाने की उक्षरत नजी," उस ने चलते हुए खाता। "आज की दुनिया में इनगान की कभी भी तैनने वा सामाग मिल सकती है। अगर मंगलूर का एक जीतरी अपनी दुकान में सोने-पौदी के साथ मीन क्यियों भी बेचना है, हो निर्फ इसी लिए कि मेरे-जैमा आदमी राह् चलते इक कर एक यार और से दिलाग लगा सके।"

मंगलूर में अधिकाश पर हरियाओं के बीनो-बीच इस तरह बने हैं कि बते एक उफान-नगर कहा जा सकता है। तुरुनि और कारपी, ये दोनों विशेषताएँ यहाँ के परों में हैं। इस से साधारण से घर भी ताधारण नहीं लगते। घूमते हुए हम लोग एक छोटो-सी पहाओं पर घल गये। यहाँ से घहर का रूप जुछ ऐसा लगना था अंसे घने नारियलों की एकतारन्यता को तोड़ने के लिए ही कहीं-कहीं सड़कों और घर बना दिये गये हों। दूर समुद्र की तट-रेखा दिशाई दे रही थी। मैं पहाओं के एक कोने में गड़ा देर तक शहर के सौन्दर्य को देखता रहा। भूक से उत्तर भारत के घुटे हुए तंग शहरों में रहने के कारण वह सब मुझे बहुत बाकर्पक लग रहा था। जब मैं चलने के स्वयाल से वहाँ से हटा, तो देखा कि हुसैनी पहाड़ी के दूसरे सिरे पर जा कर एक पत्थर पर बैठा उदास नजर से बासमान को ताक रहा है। उस का भाव कुछ ऐसा था कि मैं ने सहसा उसे बुलाना ठीक नहीं समझा। क्षण-भर बाद हुसैनो ने मेरी तरफ़ देखा और देखते ही आंखें दूसरी तरफ़ हटा कर बोला, "तुम यहाँ से अकेले होटल वापस जा सकते हो?"

''वयों.''

"तुम नहीं चल रहे ?" मैं ने पूछा ।

"में जरादेर मे आऊँगा," वहं उसी तरह आँखें दूर के एक पत्पर पर गडाये रहा।

"तो जब भी तुम चलोंने, तमो में भी चलूँगा", में ने कहा। "मुझे वहाँ

है। पर मैं ने उस से इस विषय में पूछना अचित नहीं समझा और उसे उसी तरह

अल्डी जा कर बचा करता है ?"

"नहीं," बह बोला। "अच्छा है सुन अकेले हो चले जाओ। मैं कह नहीं सकता मुझे लोटने में लगी कितनी देर लगे।" मुझे समझ नहीं जा रहा या कि उन का आव एकाएक ऐसा क्यों हो गया

बैठे छोड कर बही से चला लावा। होटल में ला कर खाना सावा और फिर से पूनी निकल गया। जब बायस पहुँबा, तब भी हुवैती नहीं बाया था। में अपने कमरे में बैठ कर कुछ देर एक उपन्यास के पन्ने पलटता रहा। दस को करें के कारे के लिए को तर के स्वार्थ में ने फिर एक बार जस के कारे के लिए ला कर देत लिया। बहु तब भी नहीं जावा था। एक बार भन हुआ कि जसी पहानों पर वा कर देत लायों, पर कुछ यो यह सोच कर कि इतनी राज तक बहु वहीं नहीं हैं। उसता, और हुछ जोती में में कि कारण में ने बहु स्थाप छोड दिया और अपने कमरे में आ कर केट गया। केटले पर कुछ देर लगादा रहा कि में पत्री परी पर की स्वार्थ में से कर से सा पत्री।

मुने सोये अभी थोड़ो ही देर हुई थी, अब दरवासे पर हनकी दस्तक सुनाई थी। में चौंक कर सठ बैठा। बत्ती जला कर दरवाडा खोला, तो सामने हुसैनी सहा ला।

सहाता। वह का चेहरा काफी बदला हुना था। बाँसे लाल भी और माद ऐसा चेते किसी अपराप्त में पकडे जाने पर श्रीह छुड़ा कर भाग आमा हो। मैं ने

चैते किसी अपराक्ष में पकडे जाने पर बौह छुड़ाकर भागकामा हो। मैं ने योगा कि वह सामद सराव भी कर जाया है। पर वह सराव भी कर मही जाना था।

"माफ करना, में से कुरहारी मीद खराब की है," उस ने झोटा पड़ते हुए कहा ("सेते माफी दो पूर्व उस नश्न के जिए भी मौगनी चाहिए, पर इस तरह उस्तुक बरतने कर्गात दो खसको बात पर नहीं बा सदूँगा । में इस वश्न तुम से एक मदद बाहता है।"

आसिरी घटान तक

''बणाको, वथा आउ है ?'' में वाहर निकल आया । ''युम ऐने वर्गे ही पढ़े हो ?''

"लाग यात मुख भी मही है। तुस कपहे बदल सी और मेरे साम कुछ हर भगने असी।"

"यम दलनी भी ही मदद चाहिए ?"

"हो, तुम इननोन्धी ही गमत की।"

भै ने कपर पहन कर दरवादे को लाजा समापा और उस के साम वल पड़ा। सहक पर आ कर यह बोसा, "बताओ, किस सरफ वर्ले?"

में विल्कुल नहीं समझ पा रहा था। यह सुद सी मुझे ले कर लागाण भीर मुझी से पूछ रहा था—"किन सरफ पलें।"

"तुम जिस तरक भी घलना चाहो," मैं ने कहा।

"नहीं," यह योला। युग जिस सरफ कहो, उसी सरफ चलते हैं। मैं इह यसत सुम्हारी गरकों ने चलना चाहता हूँ। मेरी अपनी मरजी कुछ नहीं हैं।"
"सो किसी पार्क में चल्हें ?"

"मुद्दा से मत पूछो । कहो कि पार्क में घर्ले ।"

"तो ठीक है किसी पार्क में चलते हैं। यहाँ के रास्ते में नहीं जानता, इत लिए के चलना तुम्हों को होगा।"

मुख देर एम नुपचाप चलते रहे। उस-जैसा जीवन व्यतीत करने वाले व्यक्ति की ऐसी मनःस्थिति अस्वाभाविक नहीं था। परन्तु किस विशेष कारण से वह एकाएक ऐसा हो गया है, उस का मैं अनुमान नहीं लगा पा रहा था।

पार्क में पहुँच कर हम एक जगह घास पर बैठ गये। मैं ने उस से कुछ नहीं पूछा। कुछ देर बाद वह खुद ही बोला, 'दितो दोस्त, मेरे इस अटपटेवन की बुरा नहीं मानना। मैं रास्ते में सोचता जा रहा था कि तुम मुझ से इस सनक की वजह पूछोगे, तो मैं पया बताऊँगा। असल बात मैं नहीं बताना चाहता था। पर तुम ने कुछ नहीं पूछा, इस लिए मैं अब तुम से वह बात छिपा कर नहीं रख सकता।"

वह बाँहें पीछे फैला कर बैठ गया। आँखें उस कोण पर रख कर जहाँ से कि वह मेरे सिर से ऊपर-हो-ऊपर देख सकता था, धीरे-घीरे कहने लगा, ''तुम ने देता था तथ बन्त पहाड़ो पर धेंडे हुए थेंगे तथीयत एकाएक यहुत उदाव हो गयो थी। बेंगे यह कोई नयो थीव नहीं है, यहुत बार मेरे साथ ऐसा होता है। जब मुझे पर से निक्कं थो-सीन महीने हो बाते हैं, वो अवतर इस तरह के मीत धारे पर एका है। मेरा बाम पूम कर खाँडर केने बार है भीर जिस किसी प्राहर में ये जाता है, यहां बार-मीत बजे तक सीदामरों से मिन्त कर अपना काम पूरा कर काम है। बारा को मी जिल्हा कर बारा है, और अवसा ही कहीं इस-उत्पर पूरा कर काम है, और अवसा ही कहीं इस-उत्पर पूरा निकल्ज जाता है।"

उस ने मौतें एक बार मीचे सा कर मुझे देला, फिर उन्हें उसी कीण पर राव कर बोला, "ऐसे में मेरी हमेशा यहां कोलिश रहती है कि में होगों के बीच में रहें, किसी ऐसी ही अवह जाऊँ जहाँ चार लादमी और भी हों। पर कमी-कमी जान-दूस कर में किसी अवे की जगह पर चला जाता है, और वहाँ यही उदासी मुझे घेर लेडी है। बड़ी मेरी ऐसी स्वाहिश होती है और वर्षों में जान-पूस कर ऐसी जगह जाता है, में नहीं जानता । शायद ऐसे मौते पर उदास ही कर हो मुझे कुछ राहत मिलती है। मैं बैंड कर कई-कई चन्टे सोनता रहता है और मीपते हुए मुने लगता है कि मेरी बिन्दगी का कोई मतलब नहीं है। मैं रात-दिन बर्ती-गाहियों में राफ़र करता है, चटिया होटकों का यन्दा स्ताना साता है, बौर मेरे नसीब में एठना सूच भी नहीं बदा कि अपनी कामें ही घरद दोस्तों मां अपने घर के लोगों के बीच बिता नकूँ। बोबी-कच्चों की बुह्यान भी मेरे लिए चैंचे एक स्वयाली-सी चीज है। बौर इस सब के बारे में सोचते हुए मन इतना परेगान हो उठता है कि में अपने-आप से माग लड़ा होता चाहता है। आन काम वस पक्षाडो वर बैठा हुआ में बही सीच रहा या कि साम-भर के लिए एक बादमी की में अपना सायी बनाता है, उस के साथ बूछ वक्त दिता कर मुझे नुधों हामिल होती हैं, पर बाने वालो दूसरी वाम के लिए में उस के साम की चम्मोद नहीं कर सकता। बाज गुम मेरे साथ हो, पर कल में विकामोलूर बला जानेगा और तुम कनाजीर । एक बार की बात हा क्षी कादमी बरदास्त भी कर है। पर मेरी तो रोज-रोज को जिन्दकों ही यह है। इस के अलावा "!"

उस ने फिर एक बार मेरी उरक्ष देश और परुके सुका कर बास पर अपने टिकापे बीला, "इस के जलावा एक बार और मार्ट है। में अपनी बीलों से सहूत म्हद्दा महता है। भीर जानता है। कि वह भी मूझ में घतनी ही। मूझ्या बाग्नी है। फिर भएए। 💕

नदा चील के बील हे हर राया । में खुर रह कर यस की नरह देगता खा मुख देर अवसीचन से पट वर दें हैं अने बाद करें मा नहीं, मह बीला, "तुम सन भी मार्ग है हो इसनेरा-इस्ता चरमा धर से पुर रह कर आदमी देना। महसून स सक्ता है -- वास को र र पत्र एक इस तरह की अने की विकासी प्रतर काली पदनी हो। मुहे ५ जीन्त्रको नहानी नहीं में एक गुरहानना उद्या महसूत्र होत है। अस वन र मुझे समाता है कि मेरी सुमत एक पागत को सो मजर आ सी होंको । भेरे मन में बड़े तरह के खमारा उड़ने लगते हैं। कभी मीनता है कि मह सिकी एक जिल्लाचा जरूरत है जिले पूरी कर छने में कोई हर्ख नहीं। कि सोचता है कि जिल्लामा जगरत निर्फ मरद को ही नहीं, भीरत को भी तो उसी खरह महसून होती है। ऐन में मेरे मन में यह मवाल दौतान की तरह कि चटाने लगता है कि जब मरद के लिए इस जम्मरत पर ग़तबू पाना इतना मुस्स्क है, तो ओरत के लिए भा बया वैसा हो गही होगा ? ओर तब मेरे दिमा। पर ह्यों दे चलने लगते हैं कि मुझे पया पता है, मैं बैसे कह सकता हूँ ? मैं जा<sup>नता</sup> हैं मि यह फ़ाउत मेरे लन्दर की यामजोरी है। मेरी वीबी मुझ से बेहद धार गरती है और जब भी में घर जाता है, हमेगा यही कहती है कि मैं यह नौक्री छोड़ दूँ, और वच्नों के पास घर पर हो रहूँ। फिर भी में अपने बहम से बर्व नहीं पाता । में जितना अपने को ऐसे एत्यालात के लिए कोसता हूँ, ये उतना ही मुझे और तंग करते हैं।

"थाग तुम्हारे चले आने के याद में काक़ो देर वहाँ बैठा रहा। यही परें शानी फिर मेरे दिमाग में घर किये थी। जय वहाँ से चला, तो लयाल शा कि खाने के यक्षत तक होटल में पहुँच जाऊँगा। पर रास्ते में एक बादमी धीमी खानाज में कुछ कहता मेरे पास से निकला। में समझ गया कि वह किसी छोकी का दलाल हैं। अपने दिमाग पर से मेरा क़ावू उठने लगा। मैं ने एक कर पीछे की तरफ़ देखा। वह आदमी लौट कर मेरे पास आ गया। मैं ने उस से बिठ की। वह कहने लगा कि एक प्रायवेट लड़की है, पाँच रुपये लेगी। मैं उस के साथ चल दिया। वह मुझे कई सड़कों से घुमा कर एक कच्चे रास्ते से नीवे हैं

गया। यहाँ दोनीन झोरिजा माँ। जन में से एक के अन्दर हम पहुँन पासे। अन्दर आवदेन को रोजानों में एक जवान औरत जबने को लागा तिला हो मो। मुंते रेल कर बहु कहा कही हुई। यह आदानी अपनी उचान में उस ने बात करने कथा। पर तभी मेरी जोगों के झामने जनने पर का नजा। पूप गया। मुंते रावान आते का लिए होंगी, को रावे हा वह बहु होंगी, को रावे हुई के सिंग के लिए की निर्माण को है। जोने करने पर का नजा। पूप गया। मुंते रावान आगे गाँग होंगी, कोर में यह इस तरह अपने की जेले करते जा रहा है। किर में ने बहु बाद की मुंति की वेता जोर मुझे अने मुक्तियों को वेता जोर मुझे अने मुक्तियों के दिन यह आगे ली ने दे साथ आया दक्तान वर्षने की और वस

की थाली को खडा कर बाहर जाने लगा, तो मैं ने चस से कहा कि वह वन्चे

को यहाँ रहने दे—पहले नाहर चल कर मेरी बात मुन ले। यह हत से पांका दिपन हुना, पर दिना हुल कहें येरे साथ बाहर बा नया। बाहर जा कर में ने साथ वहां कहा कि मुझे बहु लड़ हो पलन्द नहीं है और कहते हों हाट से यहां विच कर कर मेरे पोल्पी के बाया। कहता रहा कि में पांच नहीं का जाहता हो का हो है यहां वे हूँ, चार महीं दो शीन ही वे रूपन मेरे में के ले ही लाव नहीं दिवा। पहला रहा कि मूं मेरे मेरे मेरे के लाव नहीं दिवा। पहला को चलने ही स्वार में मेरे के से मेरे कहता को चलने ही साथ मेरे कि मेरे मेरे के से मेरे मेरे की मारे से मेरे की मारे से बात पहला जाते एक तरक को चलने हाता। मेरा वहते भी ऐने स्लालों से भास्ता बता है, पर मेरा मुदा जानना है

कि चुकें कभी में इस हद वक आगे महीं गया। में ने उसे कोई जदाब नहीं दिया, ही बह बाइनी माराज हो कर लीड़ गया। मूसे उस वहत अपने से मक्त वहां हों सो । बीच रहा था कि अपर मेरी डिज्यों भी उसी मुद्दाना और देंगाता में से तीतती, ती मया बहा जा सकता है कि मेरे पर में आज बचा ही रहा होता? अब बाहे किननी भी परेशानी है, पर यह संगहातों शो नहीं हैं। किनी उस सामक की बिक्यों सो जो रहे हैं। किनी उस हम इस जा कर मेरे दिला में कित पढ़ी जा कि उसी हम की कि आधित में उस हम हम दो एस यो एस हो साम है ना सर विश्व हुए दें का साम हो साम है—स्या मरद विश्व हुंद कर का सकता है, और उस हम दें दर दर्भ

नहीं जा मनतों ? इस से किर बढ़ी खबातों बरबयर सेरे दिमाल में उठने लगा कि मुझे क्या पता हैं, में बेनेंन वह सबता हैं ? वह सेरा मन होने सना कि मीट पहें। अभी भीम हो रास्ता काता है, सीट कर बहु पर बूँड सबता हैं। इक भारितों स्पान का सार मेरे इद्या तथा सरफ को मुद्दे भी। पर सभी में में एक पूजाते तो की रोक दिया भीर पर्य भावते होदल का नहम बना दिया। तो में मैंडे हुए में मन होना रुख कि पर्य भी तस्त्र कर एतर आहे, या सामा सभी तस्त्र के मार्थ पर्य भीरा भीरे पर्य निकल समा भीर कुछ ही देर में होटल के सातर भावता।

"होटल में भा कार भी में आभी दरवाने के बाहर गया एक मिलंट छोच्छा रहा। एक मन भा कि दरवाना न नोत् और वापन घला जाजे। वह मर नहीं तो और धर मही। पूछने मांड काई दलाल नित्र जार्में। पर दूसरा मन मूडी भीता कर गुम्हारे दरवाने के बाहर के मुसा और में ने दरवाना सहस्रता दिया। उस के बाद में सम्हार्ग्याय है।"

उम की धौलों में उम घटना की कामा वय भी मैटरा रही थी। मैं इंड मा प्यान बैटाने के लिए और-और लिपसों पर बाह करने लगा।

हम काकी देर यहाँ बैठे रहें। उम में पहली रात स्टीमर में ठीक से नहीं सो पाया था, इस लिए मेरी आंगें भीद में अपीं जा रही थीं। कुछ देर बार उसे थोड़ा स्वस्थ पा कर में ने उस से यापस भटने का प्रस्ताव किया। हुमैंनी गौगें दापनाता नुपया। उठ राष्ट्रा हुआ और मेरे साथ चल दिया। रास्ते में बह मुद्रा से थोड़ा आगे-आगे गलता रहा—जैसे कि अब भी अपना पीछा करती किसी चीज से बचना चाह रहा हो।

सुबह जब में सो कर उठा, स्वारह वज चुके थे। हुसैनी नहा कर गुसल्खाने से लीट रहा था। मुझे देख कर यह मुसकरा दिया। उस के नेहरे पर हमेशा का खुरादिली का भाव लीट जाया था।

"नींद पूरी हो गयो ?" खिड़की के जैंगले से अन्दर देखते हुए उस ने पूछा।

"हाँ, हो ही गयी।"

"तो नहा कर तथार हो जाओ। आज मैं तुम्हारी दावत कर रहा है।"

में पल-भर उसे देखता रहा। फिर मैं भी मुसकरा दिया। "उन पांच रपयों की ?" मैं ने पूछा।

"नहीं," वह अपने उभरे दाँत उघाड़ कर बोला। "वे पाँच रुपये तो मिठाई के लिए घर वीवो को भेज रहा हूँ। दावत का एक रुपया तुम्हारा नजराना है। नदा हो, हो जबर मेरे कमरे में मा जाना।" और झोनों में बही सबनी साथ समक जा कर मुक्कराठा हुआ कह सिक्की के याग से हट सवा। हुनैनो को बाद कह समा मा, सम से मोने मोनावों की बहानी 'सिन्नर्ट'

हुनैतो दो बाद बह गया था, उन में मुझे बोरायों की बनाती 'खिलक शा बन्त थार हो भाषा और में मन-श्री-यन मुसकरा दिया । पर छोचा कि हुसैती ने बह बहानी पना बही पड़ी होगी !

समुद्र-तट का होटल

[परे दिन में ने मंतरूर से बनानीर (बरणूर) वो बाही बरू की।
धनाम में विश्व स्वित्त ने मूमें बनानीर में बहने को सामाह दो बी. जस ने यह
में बड़ा सा कि बड़ी समूद्र-पट पर एक सीटा-सा होटक है जो बाओ स्वत है और कि बड़ों के बाहीना हाम में बैठ कर बाव पोठे हुए आदमी सामूद्र के शिरिक सुन्दरें जहांकों को देश सकता है। मेरे दिलाए में बहु नहास कर उपर से कमा बा कि बड़ी बहुने ने से बहुने ही में अपने को उस कम में बहुने बीट भीर बात मी बुनिनयों हेते देश रहा था।
मन्पूर से कमानीर एक की मात्रा में में ने देशा कि देन की पटरों के सोतों

भोर पहिनोई प्रमार पर बने पर्रो को प्रंतान वस नवह बती बातती है कि कम नहीं दिया जा उकता कि एक बत्ती नहीं के प्रमाही हैं कि प्रांत कहीं के प्रमाही दिया जा उकता कि एक बत्ती नहीं के प्रमाह हैं कि प्रांत कहीं के प्रमाह हैं कि प्रांत के कि प्रमाह के प्रांत के कि प्रमाह के प्रांत के कि के कि प्रांत के कि कि कि कि कि कि कि

आदिशी चहान एक

į

एक पर के मादर लगा दानार थहा, नेवावको नदी का मन्द्रा-मा हरान्य होते, भेद भर के महिर के पास एक स्कूक कुट माना में पेट के महिर कर काउ करने मन्द्रान हराने हैं। हो कि महिर कर काउ करने मन्द्रान होते हो है। हो कि महिर के महिर कर काउ करने मन्द्रान है। हो मुद्रान मन्द्रान स्वाप्त की महिर एक स्वाप्त स्वाप्त की महिर की स्वाप्त की स्वाप्त की महिर की स्वाप्त की स्वाप्त की महिर की स्वाप्त की महिर की स्वाप्त की स्व

कतानीर, पहुँचने पर पता चना कि यहाँ ममुद्र-ग्रंट पर एक ही हीटल हैं— पीईम । मैं रहेशन में गोधा यही चना गमा । यह एक मुरेवियन हीटल मां, जहाँ अक्षमर रिटायर्ड मुरेवियन अक्षमर अपनी सीमी हुई मेहत बापस लाते के लिए हपता-तपना थी-थी हुई। आ कर टहरते थे। यहीं से पता चला कि समूह-तट पर एक और होटल भी था (और शायद हमी के विषय में मुझे बतलाया गमा था) जो दो माल पहले धनद हो पुका था। पोईम माकी महँगा होटल था और मैं अपने थी महीने के यज्द से बहाँ कुल थीस दिन रह सकता था। पर मैं ने उस समय यहाँ एक कमरा ले लिया। सोचा कि लागे की बात चाम

घोईस होटल ठोक यैसी जगह नहीं या जैसी मैं चाहता था। यह सुले बीच पर नहीं, तट के ऊँने कगार पर बना था। आगे एक छोटा-सा लॉन या, जिस की मुँडेर के पास राष्ट्र हो कर नीचे समुद्र की तरफ़ झाँका जा सकता था। पर मैं ऐसी जगह चाहता था जहाँ से सीधे जा कर समुद्र की लहरों को अपने पर लिया जा सके और जिस की सीढ़ियों पर बैठ कर अपनी और बढ़ते ज्वार की प्रतीक्षा की जा सके।

चोईस में अपने कमरे के यरामदे में बैठ कर चाय पीते हुए भी मैं आगे कें लिए फुछ निर्चय नहीं कर सका। दुविधा थी कि क्या पता है और कहीं जा कर भी वैसी ही समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा? आखिर सोना कि थोड़ी देर वाहर घूम जाके—आ कर तय करूँगा कि कल की क्या योजना होगी।

होटल से सटा हुआ एक युरॅपियन वलव था। वलव के इस तरफ़ घोड़े-से घर ये और खुला कगार। मैं टहलता हुआ कगार के सब से ऊँचे हिस्से <sup>प्र</sup>

पलामया। वहाँ एक पट्टान पर सडे हो कर देखा कि तीस-पालीस फुट नीचे मुखा बीच है जो दूर तक चला गया है। एक छोटा-सा बीच बाबों और भो है। बड़े बोच पर बहुत-से लोग थे। छोटे बोच पर एक पुरॅपियन परिवार के पौच-छह स्रोग स्विमिंग् कास्ट्यूम पहने सहरों में उछल-कूद कर रहे थे। उतनी कैंबाई से उस दृश्य को देखना जमीन से ऊपर उठ कर जमीन की देखने को तरह था। दूर एक जहाज समुद्र के अर्द्ध मोलाकार सितिज पर दायी और से पालिल हो रहा था। वह भी जैसे मुझ छे नीचे की दुनिया के रगमंच पर ही वल रहा था। छनाइ -- एक सहर कगार की चट्टानों से जोर से टकरायी।

मैं नोचे बड़े बोच पर जाने के लिए चट्टानों पर से कूदने लगा। "कोंबा!" दो चट्टानें उतरते ही किसी को कहते सुना। जिस चट्टान पर में या, वस से बोड़ा हुट कर साथ की बहुान पर एक साँप रेंग रहा था। कई होग नवे दूर से देख रहे थे। यह गहरे मोतियारंग का सीप या। गरीर पर काले रंग को हलकी-हलको थारियाँ। वह बहुत सतक ही कर चल रहा था-शाबद क्षत्र में वह आछ-पान से मुनाई देतो आवाचों से आर्तिकत था। मैं अपनी पहुन पर जहाँ का तही कक कर उसे देखता रहा। वस का तरीर पट्टान पर उही तरह बहुता लग रहा या जैसे बने हुए रास्ते पानी को पतली धार। रास्ते का निर्मय करने के लिए उस का फण खरा-ता मुख्ता, फिर बाकी सरीर उसी रास्ते से निकल बाता। एक छड़के ने उस की तरफ परवर फेंका। उस ने एक बार फल उठाया, पर अपने ही दाण दो चट्टानों के बीच की मिट्टी में में किर बहानों कर से कूदने खना, और दिमात में सांप को सी सतकता

लिये एक पोसर पर बने टूटे पुल ने हो कर बीच पर पहुँच गया।

वामने समुद्र की लहरें बड़ी-बड़ी धार्क मछिलमों की तरह बिर नटा रही भी। पुछ मधुए बाप मिल कर दो हुँगों को पानी को तरफ पनेल रहे में। कूने पोरे-पोरे सरक रहे थे और रेत पर शहरी लक्षीरें तिचती जा रही घें। एक हूँना वाजों में पहुँच स्वा और वामने से बाती छहर पर सवार हो कर परे निकल गया । फिर दूसरी सहर पर स्वाद हो कर काफी आगे पता गया । दूसरा दूँगा भी तब तक पानी में पहुँच गया था। वह एक रिएडे शापी की ठाउ

पोर्धम । मैं।

पार्थम । मैं।

पार्थम । मैं।

पार्थम । में।

पार्थम | में।

पार्य

चोईस में अपने कमरे अर यह, "अच्छा, मुसी साडे पंजारी लिए कुछ निश्चय नहीं कर कर भी वैसी ही समस्या का थोड़ी देर बाहर घूम जाऊँ—होगी।

होटल से सटा हुआ एक यु घर थे और खुला कगार। मैं ट

कि में उसी के पांठ

हा पाता । यहाँ पुरू बहुत्व पर साहै हो कर देशा कि तीत-मालीन हृद वि सुता बीच है थी दूर वरू बला गया है। एक सीटा-मा बीच बार्ग जोर ते हैं। वहें बीच पर बहुत्यें तीन में । छोटें बीच पर एक मुर्चेंग्यन परिवार पीच-पहुंचें के प्राप्त के सिन्दुम्म चतुने कहतें में क्लफ-कूट कर रहें थे। उन्ते जेनाई के वह पूर्व को देशता जमीन में कार कर कर बमीन को देशने तो काह था। दूर एक बहान समुद्र के बार्ट मीचकार जिटिन पर थागें और है बालिक ही रहा था। बहु भी नीत मुत्त है भीचें को दुनिया के रंगर्भन पर ही वह पहा था। सा कारक-पुरू कहर कमार की बहुन्मों के थीर के टकामी। मैं मीचें बहु सीन घर जाने के किए चहुन्मों पर के कुरने कमा।

"लेता!" ये बहुत उवरते ही किनों को कहते मुता। किम बहुत पर में मा, वब से पीश हुट कर छाय की चहुत मार एक विने रेंग रहा था। के हैं सात वहें पर के देंग हुट कर छाय की चहुत मार एक विने रेंग रहा था। के हैं सात वहें पर के देंग रहे के देंग रहे में पर कहते हैं कर पहले उद्दें वा उत्तर कर की पर का जिल्हा की वारिया। चहु बहुत उदके ही कर पहले रहा वा-पार कर में बहु बाव-मान के मुनाई देनी आवारों से आवंक्तित था। में अपनी मुतान पर कहीं का तहीं है कहते कर की देखता हहा। वस का छारी चहुत नर वहीं एक कर वहीं है कहता मान पहले में तहीं पर कहीं का नरी पर का उसरे पहले के विन्य वहीं पर के विन्य सात कर वहां मां की विने कहता के विने की है की पर की पर के विने की किन का उसरा, पर अपने ही बात दो बहुता कि उसरे भी मही में है मिनक कारा, पर अपने ही बात दो बहुता के बीच की मिट्टी में मही करता

मै दिर महानों पर में कूदने कमा, और दिनाय में सीप भी सी सहस्रेता दिने एक पोतर पर कने हटे पुत्र में ही कर शोस पर पहुँच गया।

सामने समूर की अहरें बड़ी-बड़ी वार्क महाजियों को वरह दिश कटा रहीं भी। कुछ मणुर साम जिस कर दो हुँगों को पानो को तरफ परेक्त रहें थे। देने पीरोपोर सरक रहे थे बोर तेत पर महाजे सक्तीर तिवाड़ी जा रहीं भी। एक देश पानो में पहुँच पता और सामने से साओ अहर पर सपार हो कर पर किता । फिर दूमरी सहर पर सदार हो। कर पर साम की सामने से साम की साम की

सेची में सहरों को पार करता हुछ पत्नों में हो पत्ने हुंगे को पीठे छोड़ हर सामें यह गया।

ठत्र क्यार की अद्भाग पर कुछ कीय महे हुन् ये जिन की बार्डिये सुगंग की तिल्यान में स्वाह परवर की मृतियों जैसी लग रही यों। बीच के स्वांत परवर की मृतियों जैसी लग रही यों। बीच के स्वांत पर अब मुझे जनर की दिन्या अपने में दूर और अलग प्रतीव ही रई भी। कुछ कोग चहानों पर में कूटते हुन् मोने आ रहे ये। मेरा मन हुना कि किर में जनर पला जाऊँ और फिर में नमी सरह कूटता हुमा नीचे आई परना में नम गमग नंगे पर द्याने राजने पानी में लड़ा या और लहरों के लीड़ें पर पैरों के गोंगे से मरकाती रेज दारीर में एक पुनन्ताहर भर रही यो। इसिए में स्वां सरद्द यहाँ महा राधी से लोगों की पहानों से कूटकर आ दियाता रहा।

पानी में सूर्यास्त के कर्ड-नाई ह्लके-महरे रंग जिलिमला रहे थे। तीर्बं वेंजनी, मत्यई। फिनारे की सरफ आती हर लड़र के आगे जान को सके जाली बन जाती थी जो लहर के लौट जान पर भी गुछ देर बनी रहतें थी। बढ़ता पानी नूर्ती रेत को फिगो जाता, परन्तु पानी के लौटते ही रें फिर सूर्यने लगती। पानी उसे फिर भिगो जाता और कितने ही केंकड़े उछल हुए आ कर रेत में सूराख कर के उन में दुवक जाते। टिर-रो, टिर-रो-यह स्वर सारे यातावरण में फैल रहा था। मुझे लगा कि वास्तव में ऐं ही समय और वातावरण को तौज्ञ कहा जा सकता है। दिल्ली-जैते शहर कभी सौज्ञ नहीं होती। यहाँ समय के केवल दो ही चेहरे होते हैं—दिन और रात। या एक ही चेहरा—आपा स्याह, आमा सफ़दे।

एक यूढ़ा लुंगी पर पेटी बांचे, सिगरेट सुलगाये, छड़ी हिलाता टखने-टखने पानी में चल रहा था। कुछ लड़िक्यां अपने पेटीकोट विण्डलियों तक उठा कर किनारे की ओर आतो लहरों के ऊपर से उछल रही थीं। उघर छोटे बीच की तरफ़ से युरेंवियन परिवार के किलकारने को आवाजों आ रही थीं।

मैं सोन रहा था कि वजट का चाहे जो हो, मैं कुछ दिन जरूर कनातीर में रहेगा।

वापस होटल में पहुँचा, को देखा कि मेरे आसपास के दोनों कमरे उस बीव

लग मने हैं। वे दोनों कमरे एक हो परिवार ने ले लिये थे। उस समय लांत में पति-पत्नी अपने चार बच्चों के साथ 'दाई-पूरे सेल रहे थे। शानने ने कमरे में एक हुई। मेम, जो पठिये को सरीज चो, जरानी नौकरानी के साथ ठहरी थी। यह अपने कमरे के बाहर बाही बोर-बोर से चिल्ला कर उन लोगों को साबानी दे रही थी।

पात को बहु बुड़ी सेम अपनी मोकरानी के साथ उन छोगों के यहां ताय सेमने जा गयी। मुने हर वो मिनिट के बाद उस की चीखती आवाछ में 'गुड सेप्पत' 'भी माई साई' जोर 'बट ए हुंग्ड'-मेंबे सब्द और एक मोटो पार के गाहर के खहुशा सुता कर बन्द हो जाने-अंसी हुंबी नुनाई देने नगी, हो मैं मे सोवा कि बुद्द गुड़ कर अपना बनट खराब गाने का कोई मततब गहीं—मूने चुनवाप विस्तुर बौक कर अपनी सुनद नहीं से जब देना चाहिए।

## पंजाबी भाई

परमु अगले दिन नहीं सेशांव होटल में में ने नहीं ते-भर के लिए जगह ले मी— गींड पर में मीं शि दिन के लिए उतनी बच्छी जगह कही मीर मिल सकती है, घर की मैं करना एक गहीं कर सकता था। ते स्वांव होटल समुद्र-सट पर नहीं पा, पर ठट के बहुत पास हो था। उस में खून सुले अरायरे और बटे-बडे कीन में जिन में दिन-मर हवा आवारा पूपती थी। हतनी सत्ती अगह होने पर भी बही रहने बाले लीग थोड़े से ही थे, इस लिए दिन-मर बहां का बातावरण सारत रहता था। किभी वजाने में बह होटल खून बन्नता था और काली महींग हो गा परन्तु स्वतन्त्रता के बाद बही आकर रहने वालों को सदना बहुत कम हो गों भी, इस्तिए यहाँ से साने का प्रवस्त हटा दिया गया था, और कमरे महीने के दिसास से निरासे पर दिये जाने लगे से हैं। मेवांप में जाने को अन्या बुबत के कर बुछ लिख रहा पा, जब एक सम्यान्या मुक्क प्रवादे के बातर आ सहा हुआ।

"हवी," यम में कथा।

में में छम भी देलद प्रशुक्त के कोक कर जम की सरक देला। वह पाणामा भूरता पत्रने द्वित्यक्ति उम में स्वया मगकरा रहा था।

"भाइए," में ने अनिष्ठा एक कुल्मों में उठते हुए कला। यह दहलीय सक आ गया। बोला, "आत आबद कल ही आपे हैं!" "भी हो, कर ही आपा है," में ने कहा।

"मैं ने रात की कमरें की वाली जलको देगों थी," महते हुए उस ने वहनीब पार कर छी। "मुझे सुकी हुई कि चली। होटल का एक कमरा और आबाद ही गमा है। येते सो मह हाटल मुनवान पड़ा रहता है। आद ने देखा हो होगा।"

"फिर भी, मुझे जगत बहुत पदन्य है," में ने दूरी बनाये रसते हुए कहा। "माफ़ी गुली और एकान्त जगत है। मैं अपने लिए ऐसी ही जगह सोज रहा या।"

"आप इधर के रहने वाले तो नहीं छगते," यह अब और आगे ना कर मेरे सामने की फुरसी को पीठ ने हिलाने छगा।

''जी नहीं, मैं उत्तर मे आया हूं,'' मैं ने कहा।

"उत्तर के किस इलाके से ?" और यह जुरसी के आगे आ गया। मुझे लगा कि अब अगला सवाल पूछने तक वह जमकर कुरसी पर बैठ जायेगा।

"मैं पंजाब का रहने बाला है," मैंने कहा।

सहसा उस को दोनों वाहें फैल गयों और यह, "बच्छा, तुसी साडे पंजाबी

भरा वो !' कहता हुआ मेज के गिर्द से वा कर मुझ से लिपट गया।

साँस रोक कर मैं ने आलिंगन के वे क्षण बीत जाने दिये। मेरे गिर्द से बौहें हटा कर उस ने मेरा हाथ मजबूती से अपने हाथ में छे लिया और कहा कि परदेश में एक 'पंजाबो भरा' का मिल जाना उस की नजर में 'रब' के मिल जाने से कम नहीं है।

"कुछ दिन रहेंगे न यहाँ ?" उस ने ऐसे पूछा जैसे कि मैं उसी के पास मेहमान वन कर ठहरा होऊँ। ' ''हो, यहीना-बोस दिन तो रहुँगा ही," मैं ने कहा।

"यह तो बहुत ही अच्छी बात है," वह बोला। "मैं चार-पाँच रोज में वापस पंजाब आ रहा है। समर जितने दिन यही है, उतने दिन मेरे लिए कोई भी सेवा हो, तो बनाने से सकोध न करें। दास हर बडत हर सेवा के लिए हाबिर है।"

"देनिए, कोई ऐसी जरूरत हुई दो जरूर बताईवा," मैं ने कहा ।

"मै यही एक साल से हूँ । हैण्डलूम का ज्यापार करने आया या""" कहता हुना वह मुख्सी पर बैठ गया और मुझे शुरू से अपना इतिहास मुनाने छगा। में ने अपने काग़ज हटा कर एक तरफ रख दिये और हचेलियो पर चेहा दिकाये सामने बैठ कर उस की बात सुनने लगा। वह घण्टा-भर गसा घना कर मुझे बतना गया कि उस का नाम नन्दलाल वपूर है, उस का घर लुपियाना में है, उस के दी बच्चे हैं और दोनों हो बहुत ख़ब्नूरत हैं क्यों कि दोनों उसी पर गये है, उस को बीबो उस की पसन्द को नहीं है, हिंग्डलूम का बाबार बहुत मन्दा है, क्नानोर में खाँप बहुत निकलते हैं, यलबालम में अन्द्रे की मुट्टा कहते हैं और गाम को वहाँ फिल्म 'अनहोनों' दिलाबी जा रही है जिने मिस नहीं करना षाहिए।

"जब कमी अदेलावन महसूस हो, मेरे कपरे में चले आइएगा," इस नै **एठ कर छात्री के पाछ से कुरते को खुबलाते हुए बहा । "वसे भी बाप अरना** 

ही कमरा समर्थे । विश्वी तरह के, तक्ल्युक में नहीं रहित्या ।" वह बना गया तो में ने सोबा कि सब्छा है जो पहलो ही भेंट में बह अपने बारै में तब युक्त बतला गया—अब न ती मेरे पास कूछ पूछने की बचा है, न ही उस के पास बदलाने को । आमने-सामने होने पर धेर-रायंवत पुछ लिया करेंगे. बस 1

मेरे सामने सवाल वा कि साने वी बया अवन्या की जाये। बाजार दूर या और रोज दोपहर को पूर में सवा मोल बाना महिरल या १ में बही पान में ही कहीं प्रस्थ कर केता बाहुता था। दित में में में होटल के बोडोडार को इस सम्बन्ध में बात करने के लिए बुला निया। यह पहले बहाँ बटलर या और मह भी अपना परिचय बटकर के रूप में ही देता था। वह "बंह मास्टर, बट मास्टर" राह्मा मगरे के बाहर आ गरना हुआ। के भी बरामदे में निकल कर उस है आमन्त्राम के होटली कोर खार्म के निषम में पूछ-लाल करने लगा। बदलर ने आगों बदलरों अंगरेजी में बतलाना जुल किया कि मही निम होटल में बिरी गृह कूले मिलला है और हहाँ किय में 'देग चीप कूलें। हमी एक मेलिं गणत माल का द्वला-मा नाजुलक मेरे पाम का मर बोला, "सर, साहब आने मो लघर बला गरे हैं।"

"कीन साहब युका रहे है ?" मैं ने पूछा।

"रपुर मात्व ।"

''वे मही पर है ?'' मुते आइवर्ग हुआ। मेरा समाल मा कि वह तब तक अपने काम पर बना गम होगा।

"कमरे में है," लड़के ने कुछ लजाते हुए कहा।

"काम पर नहीं गये ?"

"उन का बक़तर यहाँ कमरे में ही है।"

"दिन-भर वे यहीं रहते हैं ?"

इस से पहले कि छहना जवाब येता, बनूर छुंगी-यनियान पहने अपने कमरे से बाहर निकल शाया और वहीं पड़ा-राड़ा बोला, ''नाओं न यादवाहों ! दार्ष हर बक्त सेवा के लिए यहीं हाजिर रहता है ।''

न जाने गयों उस के फैठे हुए निचले होठ को देश कर मुझे उलझन-सी हुई। लगा जैसे उस होठ की वगह से ही मेरा मन उस को धनिएता से बचना चाहता हो।

"मैं लाना ला आर्के, अभी थोड़ी देर में जाता हूँ," मैं ने उस से कहा।

''मोतियों वाले ओ, मैं खाना खाने के लिए ही तो बाप को युला रहा हूँ," वह लुंगी को थोड़ा ऊपर उठाये हमारी तरफ़ बढ़ आया। ''आप का खाना मेरे कमरे में तैयार रखा है।''

"देखिए फपूर साह्य ''," मैं वचने के लिए वहाना ढूँढ़ने लगा। पर वह बीच में ही मेरी वाँह हाथ में ले कर बोला, ''अरे, आप तो तकत्लुफ़ करने लगे! मुझे आप अपना भाई नहीं समझते? शौकत, चलो, अन्दर चल कर छेटें लगाओ।" बीरत उस अड़के का नाम वा जी मूझे युकाने याया या । उस के कपड़े इतने उनले में कि में सहसा विरवाद नहीं कर सका कि यह कपूर का नौकर हैं।

रमरे में पहुँच कर कपूर ने कहा, "आप भी भाई शहन, हद करते हैं ! यहाँ का साना हम लोग सा सकते हैं ? जितने दिन में यहाँ हूँ, उतने दिन तो में आप को बाहर कहीं ताने नहीं दूंगा। बाद में जहाँ जैसा निले, याते रहिएगा।"

करूर करना साना सुद स्त्रीय पर बनाता था। मौकत यही माने में उस का मौकर नहीं पा—एक बेकार नवयुवक पा, जिसे उस में 'मूँ ही कुछ' देने का बादा कर के 'मूँ हो कुछ बोड़ा-बहुत कार्य करने के लिए रख छोड़ा था। बहु साठ-दस दिन से उस के पास था। कपूर उस से ये सभी काम लेता था थो एक साथारण नीहर से लिये वा सकते हैं। मगर बोकत सीलें सुकाये चुपचाप हर काम विशे जाता था।

े सम्ब्री में इतनी मिर्च थी कि स्ताते हुए मेरी बांसों में पानी जा गया। रूपूर ने यह देता, हो बोला, "आप को सायद विर्च स्वादा पशन्द नहीं है। साम से प्यादा मिर्च नहीं बालुंगा।"

'पाम को आप छाना मेरे साथ बाहर खाइएगा," में ने उस की हर बक्त् की मेहमान-मवाजी से बचने के खिए कह दिया।

'भाग फिर तकस्तुक कर पहें है।' बह बोला। 'भी ने आप से एक वार कह दिया है कि में जब तक यहाँ है, आप को बाहर जाना नहीं खाने हैंगा।''

एक हुंता दुम हिलाबा बरबावें के पास थां लड़ा हुआं। कपूर में एक पपाटी रख को ठएफ फ़ेंक्टो हुए कहा, "विशित्य, इस में दस का भी हिश्सा था। प्रानेश्वाने पर जाने वाले को मोहर होती है, आई साहब! बरना न कोई किसी की विकास है, और म हो कोई किसी का खासा है।" और कड़ीर से मुंह लगा कर यह सक्की का बचा हुआ रमा एक हो चूंट में सुकृक नया।

में इस बाद माफी बोर दें कर वस पर यह स्पष्ट करने की चेश की कि में बस का हर समय का मेहनान बन कर मही रह सकता, इस किए साम का साना में बाउर ही सार्केगा।

"में आप को बात समझ रहा हूँ," वह दोला । "पर आप उस पीज को चिन्ता न करें। आप पाहें, दो योड़ा-चहुत आटा-धी अपने पैसे से मैंगवा रें।

भारिती चट्टान ठक

पकामा तो मुझे हो है। एक की जगह दो के लिए पका लिया करेगा। निर्विषे अब से बहुत कमें लाज़िया। यन कहता है, महाँ का रमना हम सोग नहीं सा मकते। मेरे जाने के बाद को खेर आप का यह रममृनक्षम् रमना हो पड़िया।" किर को का मरफ देख कर जय से कहा, "सुम अब नाओं गोकत, दो का पहें हैं। पर आ कर सुब्हें भा जाता गाता होगा। बाम को जाते हुए जीकी सामाग से कहें, इन के जिल् के ते आया। पैसे इन में के ला।"

म्हें तम का कैठा हुआ होट अब भा अतर रहा था, पर उस सम्म वीका की पैसे देने से से इनकार नहीं कर सका। यह सोग कर कि दोन्तीन रामें जो रागें होते हैं, हो जायें, उन ने त्यादा कहा, तो दो-एक बार उस के साम ता भी लूँगा, में ने जेव में दम का मोट निकाल कर बौकत की दे दिया। बीका ने मपूर से पछा कि पया-पया मामान लाना होगा।

"पाँच गेर आटा काको होगा," यह बोला। 'आघा सेर घो ले लाता। संस्की को भी ठीक समझी, ले आना। हो, अन्यर मसाले-आले देश लो कीन-से नहीं हैं।" किर मेरी तरफ मुद्द कर उस ने पूछा, "नाश्ता आप व्या पसन्द करते हैं?"

उस के निकले हुए होड पर एक हलकी मुसकान मैं ने देशी जिसे उस के होठ पर जयान फेर कर दवा लिया।

"आप वया न।रता करते हैं ?" मैं ने मन में अपने को कोसते हुए पूछ िया।

"सबरे-सबरे गुछ खास बनाने का तरद्दुद तो होता नहीं," वह बोला। "चाय के साथ सिर्फ़ दो टोस्ट और दो अण्डे के लेता हूँ। आप भी यही के लिया करें। यहाँ के इडकी-डोसे से तो अच्छा ही है।" और फिर शौकत से बोला, "देखों, एक नौ आने वाली डवल रोटों, दो टिकिया मनखन और छह अण्डे भी लेते आना।"

शौकत चलने लगा, तो कपूर ने फिर उस से एक सेकेण्ड रुकने को कहीं और मुझ से पूछा, ''यहाँ के केले अभी आपने खाये हैं कि नहीं?''

"यहाँ के केले फुछ खास होते हैं क्या ?" मैं न 'नही' कहने से वचते के लिए पूछ लिया।

"साम ?" वह उसड़ कर बोला। "जिननी कुड बैल्यू मही के केले में होती है, उतनी सौर नहीं के निसी फल में नहीं। शीशत, एक दरजन बड़े वाले वेते भी लेउँ माना। साहब एक बार चन का स्वाद भी चल कर देण लें।" मेरा ऐते कई व्यक्तियों ने पाला पहा था जिन के साथ व्यवहार रसने में

मुने बहुत रुटिनाई का बनुभव होता या। पर रुप्र उन में शब से आगे मा। दान को उस ने सपने कमरे में भागा नहीं बनाया । कहा कि में ने जी उसे पाम को बपने साप बाहर चल कर माने का निवन्त्रण दिया था, वह उसी के स्याल में रहा है। में ने जमे साथ के बा कर बाहर शाना शिक्तमा। दूसरे दिन वह दो बने दर कहीं बाहर गया रहा और माने पर मारावनी जाहिए की कि मै ने साना बाहर वा वर वर्षों का विधा-धश के लीटने की बाह वर्षों नहीं देती। इस के बाद शाम को जी उस ने नाना नहीं बवाया ! बड़ा कि उसे भून नहीं है ! दीरहर का साना ही अहाई-गीन करें बना था-गीर यह सीव कर कि रात की कीन किर से तरदृद्ध करेगा, जम में दोनों बक्त का एक साथ ही सा लिया या । मगर अब में शाना आने निवन्ता, क्षों वह भी पूपने के इरादे से साथ ही लिया भीर होटल में बैठ कर छिर्फ लाय देने के लिए दी थ्लेट विरयानी मा गया। शौटने हुए में इलेंड बगेंडह खडीदने लगा तो उसे भी शुष्ठ बीचें छरीदने की याद हो बावो । चीउँ वैधवा चुरने पर अमे ध्यान बाबा कि पैने तो वह साथ लाया ही नहीं क्यों कि वह सो सिर्फ पुमने के इरादे से निकला था। युकानवार से उस

में एह दिया कि वह छब पैने मेरे मोट में से काट से । वापत होटल में पर्टुंचने पर साम्रह के साम कहा कि में एक मिनिट उस के कमरे में आहे, उसे मुझ से बृष्ण शाद बात करनो है। में अन्दर-ही-अन्दर जल-मुन कर साक ही रहा था, इस निष्ट् मैं जग के कमरे में नहीं गया। इस मिनिड याद यह शुद मेरे कमरे में चला शाया।

"दिशिए, में इस मण्ड कुछ महना चाहता है" में ने जसे देश कर वसे स्वर

में बादा । "इस लिए और बात हम कल किसी बनत करेंगे ।"

"हा-हा, चोक से पढ़िए," वह कुरसी पर बैठका बोला । "ही हो विक एक

मिनिट के लिए ही नाया है।"

"बतारए, क्या बात है एक मिनिट को ?" में से सड़े-सड़े ही पूछा।

"साप भैठ लागें, माँ भे बात महरू," यह मोला । "तेमे मया बात होगी है" "भै भैठ लाकेंगा, जाय बात बतायें ।"

"आप मुझ से नाराज है क्या ?" जम ने ऐसा पेट्रा बना कर कहा की उस के साम यहत ज्यादक्षी की जा रही हो ।

भी में अब अपने स्वर को फीटा भीभाल लिया । "मैं में आप से ऐसी कीई

यारा नहीं कही जिस से छमें कि में नाराज हैं।"

गतीं है न नाराज ?" यह योळा । "मैं ने अपना किया जो पून िया। मेरे मन का यहम निकल गया । मैं सीच रहा था कि मैं तो भाई साहब की इतनी कड़ करता है, इन्हें अबने मने भाई की नरह मानता है किर इन के बेहरे ने पर्यों छम रहा है जैसे ये मुझ से नाराज है ? पत्नो मेरी तसल्ली हो गयी।"

फिर जैसे मुझ पर चपकार कर के उस ने उठते हुए कहा, "मैं तो भाई सहिव इनसानियत के माने विभी के लिए भी कुछ भी करने को सैयार रहता हैं। आ सी फिर अपने पंजाब के हैं। मेरी इतनों हो प्रार्थना है कि मुझे हर वक्षत अपनी दास समझें और सेवा का मौका देते रहें।"

एक बार दहलीज पार कर के बहु किर कीट आया। बोला, "देखिए, मुझे आप में बोड़ा-सा निजी साम है। पर में उस बतत आप को बताऊँगा। जिस बसत आप खाली होंगे। आप कर तक पहते रहेंगे?"

"जब तक नींद नहीं आती," मैं ने कहा।

"तो सोने से पहले मुझे आवाज दे लीजिएगा," वह चलता हुआ बोला। "वैसे मैं भी एक बार आकर देश जाऊँगा।"

मगर उस रात उसे मौज़ा नहीं मिला गयों कि जब तक वह देखने के लिए आया, तब तक मेरे कमरे की बत्ती बृज़ चुकी थी। अगले दिन सुबह मैं अख<sup>बार</sup> देख रहा था, तो वह फिर आ पहुँचा और बोला, ''इस बबत आप खाली हैं ?"

मैं ने कुछ न कह कर अखवार सामने से हटा दिया।

वह बैठ गया और जैब से एक चिट्टी निकाल कर बोला, "मैं इस चिट्ठी की जवाब आप से लिखवाना चाहता है।"

मेरा एक तो मन हुआ कि उसे कमरे से निकल जाने को कह दूँ, और दूसरा कि जोर से ठहाका लगाऊँ। पर वह इस तरह कबूतर की नजर से मुझे

देश रहायाकि मैं से दोनों काम च कर के सिर्फ मुसकराकर रह गया। में ने वसे समझाना चाहा कि मैं बिट्ठी टिखने की कला का विशेषत नहीं हूँ, सिर्फ़ कभी-कमार कहानी-वानो जिख लेता हूँ। पर उन ने मेरी बात जैये सुनी ही नहीं। बोला कि वह एक खास चिट्टो हैं जो उस को प्रेमिका स्थी ने उसे सिक-न्दराबाद से लिखो है, और क्यों कि वह मुझे अपना सब से विश्वस्त मित्र मानता है, इस लिए मुझे कम से कम इतनी राय तो उसे देनो ही चाहिए कि यह किस तरह इत्तर लिसे जिस से सारी बांत उस में आ जाये।

श्रीर वह साधी बात यह यो कि रूबी की तरफ उस के चौदह रुपये निक-हते थे। वह इस तरह पत्र लिसना चाहताया कि स्थी पर उस के प्रेम का प्रभाव भी बनारहे और उस की रकम भी वापस आ जाये।

क्वों पाने वसी होटस में वस के कमरे से दो कमरे छोड़ कर अपने भाई-मायत के साथ रहतो थी। कपूर का विश्वास था कि वह वाहता तो ननद और मावन दोनों से प्रेम-सम्बन्ध स्थापित कर सकता था, पर उस ने अपने को गिरने मही दिया और कैवल कवी की ती प्रेम के लिए चुने रहा। क्वी से भी वह दूर-हर वेही प्रेन करना चाहताया, पर रूबी कुछ इस तरह उस पर सरने संगी षी कि इस के लिए अपने प्रेम की पवित्रता बनाये रखना असम्बन हो गया था। एक रात ( जह कि भूल से पीछे का दरवाजा खुला रह गया था ), रूबी चुपके है उस के कमरे में बली आयी. पी और उसे न चाहते हुए भी ( बरों कि बाहर कारित होने लगी थी) अधने की कवी की इच्छापर छोड़ देना पड़ाया। वत के बाद जितने दिन स्वी वहाँ रही, दरवाबा सुला रहने की भूस दोहरायी

मबी तीय-बीच में उस है एक-एक दो-बो रुपये उतार ले लेती यो और हेंच के विकल्पराबाद आने तक कपूर की डायरी में उस के नाम पीरह स्पर्व हो गये में । वह जाते हुए कर यथी थी कि सिकन्दराबाद पहुँचते ही अपने के से निकलवा कर मेज देगी, पर दो महीने होने को आये ये और उस ने हारे भेजना तो दूर, अपने निशो पत्र में उस कर्ज का जिक्र तक नहीं क्या था। महोता-भर पहले उस ने लिया था कि वह उस के लिए दो बेंड-कवर नाइ कर भेत रही है, मगर बाद के वनों में उन का भी जिल्ल नहीं था। अब कपूर पाहना

"काप बैठ कार्षे, की में बात करूँ," वह मोला । "तेने मया बात होगी ?"

"मै भैड जाडेगा, जान बात मनापे ।" "आप मुद्दा में माराज है बया ?" उस में ऐसा चेटरा बना कर बहा की चस के साथ यहत ययादकों की जा उनी ही।

मैं ने अब अपने स्वर को कोटा सैमाल लिया। "मैं ने आप से ऐसी कीई यात गरी करी जिस से लगे कि में साराज हैं।"

नहीं है न नाराय ?'' यह योजा। ''मैं ने अच्छा निया जो पूछ लिया। मेरे मन का बहम निकल गया। भै सीच रहाया कि मैं तो भाई साह्य की इतनी कद करता है, इन्हें अपने समें नाई की तरह मानता है फिर इन के चेहरे में पयों छग रहा है जैसे ये मुझ से नाराज है ? घलों मेरी तसल्ली हो गयी।"

फिर भैरो मुद्दा पर चयकार कर के उस ने उठते हुए कहा, ''मैं तो भाई साहब इनसानियत के नाते किनों के लिए भी कुछ भी करने को तैयार रहता है। जार तो फिर अपने पंजाब के हैं । मेरी इतनों ही प्रार्थना है कि मुझे हर वहतं अपनी दास समझें और हेवा का मीका देते रहें।"

एक बार दहनीज पार कर के यह किर औट आया। बोला, "देखिए, मुझे आप से थोड़ा-सा निजी गाम है। पर मैं उस यसत आप को बताजैंगा। जिस वसत आप खाली होंगे। आप कर तक पढते रहेगे?"

"जय तक नींद नहीं आती," मैं ने कहा।

"तो सोने से पहले मुझे आवाज दे लीजिएगा," वह चलता हुआ बोला। "वैसे मैं भी एक बार आकर देख जाऊँगा।"

मगर उस रात उसे मौका नहीं मिला नयों कि जब तक वह देखने के लिए आया, तब तक मेरे कमरे की बत्ती वृज्ञ चुकी थी। अगले दिन सुबह में बस्निर देख रहा था, तो वह फिर आ पहुँचा और बोला, "इस ववत आप खाली हैं ?"

मैं ने कुछ न कह कर अखबार सामने से हटा दिया।

वह बैठ गया और जेब से एक चिट्टी निकाल कर बीला, ''मैं इस विट्टी क जवाव आप से लिखवाना चाहता है।"

मेरा एक तो मन हुआ कि उसे कमरे से निकल जाने को कह दूँ, औ दूसरा कि जोर से ठहाका लगाऊँ। पर वह इस तरह कवूतर की नजर से <sup>मूह</sup>

देस रहा था कि में वे दोनों काम न कर के निर्फ मुसकरा कर रह गया। मैं ने उसे समजाना चाहा कि मैं चिट्ठी किखने की कला का निशेषत नहीं है. सिर्फ़ कभी-कभार कहानी-बानो लिख लेता हूँ। पर उन ने मेरी बात जैपे मूनी हो नहीं। बोला कि वह एक खास चिट्टो हैं जो उस को प्रेमिका स्वी ने उसे सिक-. स्टराबाद से लिलो है, और नयों कि वह मुझे अपना सब से विश्वस्त मित्र मानता है, इन लिए मुझे कम से कम इतनी राय तो उसे देनी ही थाहिए कि वह किस हरह इतर लिखे जिस से सारी बात उस में बा जाये।

और वह सारी बात यह थी कि रूबी की तरफ उस के चौदह रूपये निक-सर्वे थे। वह इस तरह यत्र लिखना चाहता या कि रूबी पर उस के प्रेम का प्रमाव मी बना रहे और इस की रकम भी वापस आ आये।

रूपी पहले उसी होटल में उस के कमरे से दी कमरे छोड़ कर अपने माई-मानम के साथ रहती थी। कपूर का विश्वास था कि वह चाहता सी मनद और भावज दोनों से प्रेम-सम्बन्ध स्थापित कर सकता था, पर उस में अपने की चिटने महीं दिया और केवल रूबी को ही प्रेम के लिए चुने रहा। रूबों से भी वह दूर-हर से ही प्रेम करना चाहता था, पर रूबी कुछ इस तरह उस पर मरने लगी

थी कि उस के लिए अपने प्रेम की पवित्रता बताये रसना असम्भव हो गया था। एक रात ( जब कि अूल से बीछे का दरवाजा सुना रह गया था ), स्थी अपके में उस के कमरे में चली आयी थी और उसे न चाहते हुए भी ( क्यों कि बाहर

बारिस होते लगी थी) जनमें को रूबी नी इच्छापर छोड़ देना पडाया। जाती रही ।

बस के बाद जिंदने दिन रूबी वहाँ रही, दश्बाजा सुना रहने की भाम बोहरायी हुन। बीध-बीध में उस से एव-एक बो-वो स्पर्य उचार है हिती थी और चस के विकन्दराबाद जाने तक कपूर की बायरी में चस के माम कीवह रुपये हो गये थे। वह जाते हुए कह गयी थी कि विकल्सावाद पहुँचते ही अपने वैक 🛮 निकलवा कर भेज देगी, पर दो महीने होने को आपे पे और उस ने रुपये मेनना तो दूर, अपने किसी पत्र में उस कई वा बिक्र तक नहीं किया था। महीना-भर पहले उस ने लिखा या कि वह उस के लिए दो वेड-कवर काढ़ कर भेज रही है, मगर बाद के पर्नों में उन का भी दिक नहीं था। अह कपूर पाहरी

भारिक्तं चटान तक

मा कि उसे ऐसा पत्र जिला जावे जिल में रहमों की बात आ भी जाये और स्वी की यह महसूस भी स हो कि तम ने यह बात जिली है वमों कि वह सीमें सीमें रामें मौग कर क्षमने होम-सम्बन्ध पर जॉन नहीं आने देना नाहता मा !

"बताइए, गह गड किम सरह किमा जाये ?" सारा विस्ता गुनाने के बाद चय में पूछा ।

में ने उस से कहा कि, भें इस मामले में कोई राम नहीं दे सकता। वह अपनी प्रेमिका मो जानता है, इस लिए पही ठीक से सोच सकता है कि उसे क्या बात किस तरह लिएनी चाहिए। इस पर कपूर ने मेरा हाम होने से दवा विमा और पीमें स्वर में कहा कि, भें इतनी ऊँची बाबाज में उस की प्रेमिका का जिक्रान करें। यहाँ के लोग पक्तियानूसी समालातों के हैं। ये भावना की बात का भी गन्दा मसल्य ले सकती है।

मुले समझ नहीं आ रहा या कि उसे जिस तरह टाला जाय। आक्षिर मैं ने उस से कहा कि इस विषय में मुले घोषा सोचना होगा। इस समय मुझे कुछ अपना काम करना है, इसिलए" । इस पर यह उठता हुआ बोला, "हाँ-हाँ, आप काम की जिए। वैसे मैं भी इस बारे में सीचूँगा। आप भी सीचिए। झाम को दोनों साथ बैठकर प्राइट बना लेंगे। मैं कल चिट्ठी उसर पोस्ट कर देना चाहता हूँ, पयों कि उसे अपना लुधियाना का पता भी देना है।"

और मुझ से यह अनुरोध कर के कि मुझे बाजार का कोई काम ही तो शोकत से करा लूँ, तकल्लुफ़ में न रहूँ, यह अपने कमरे में चला गया।

उस शाम से मैं ने साने का प्रवन्ध पास के एक होटल में कर लिया।
नाक्ता अपने कमरे में तैयार करने के लिए आवश्यक सामान भी खरीद लाया।
कपूर को इस का पता चला, तो पहले दिन तो उस ने आ कर शिकायत की कि
मैं उस की चीजों को अपनी चीजों क्यों नहीं समझता और यूँ ही इतने पैसे क्यों
वरवाद कर आया हूँ। मगर दूसरे दिन से वह मेरे कमरे में आ-आ कर ऐसे
ऐसे करतब करने लगा, "आप की अलमारी में डवल रोटो रखी है, उरा
मनखन का डिव्या तो निकालिए, दो स्लाइस काट कर खा लूँ, अब इस ववत
रोटो कौन चनाये!" या "आज दाढ़ में दर्द है, कुछ लाया नहीं जायेगा।
सोचता हूँ थोड़ा-सा दूध पो लेना ही ठीक रहेगा। मैं ने तो मेंगवाया नहीं,

'पर, प्रातिर बात क्या है ?" कहता हुआ वह अन्दर आ गया। "इन का मतक है कि पेरा अब दिन का अन्याबा ठीक था। आप अकर किसी स्वयह पे मुद्र से नाराज हैं। आप अब तक बजह नहीं बतायेंगे, में यहाँ से नहीं माजिंगा।"

में बिना कुछ कहें और बिना उस को उरफ देखें अपने सामने की पूस्तक पर बॉर्स जनामे रहा। वह कुछ देर चुपचाप सङ्गरहा। किर वोछा, "यह कहानियों को किवाब हूँ?"

मैं इस पर भो चूप रहा।

"आप के पास कहानियों को और भी कोई बच्छी-सी किताब ई ?" मैं किर भी चुप रहा।

"बाप के पास और कोई ऐसी किताब नहीं है ?"

मैं ने अब भी कोई जवाब नहीं दिया।

"अन्त्रा मुबह तक बाव अवनो भाराजनी दूर कर क्षिनिय, ऐसे मेरा मन नहीं काता," कह कर खत ने एक नजर कमरे से बारों तरफ बाकी, कि मोरे-मोरे बादर को बाव दिया । किर वैते कुछ बाद हो आते ने वे के दें हैं। बात कर टरोक्सता हुआ बीका, "मह में काया था। अपने निर्दे के दृ था, हो बीचा माई साहब के लिए भी एक केता चलूँ। जरूरत तो पजरी हो रहती हैं," भीर उस में ज्वेब से एक मानिस की दिनिया निकाल कर मेरी मेज पर राज हो।

"इसे ले जाइए, मुझे इस की अरूरत नहीं है," मैं ने कहा।

"पुरु है, दोले तो उही।" कहता हुआ वह किर बा कर मेरे धामने लहा ही गया। उस का कहने का बंग ऐसा बा कि मेरे लिए अपनी मुसकराहट की रोक पाना लक्षमन हो गया।

"पूज है, मुक्करामें दो सहों।" वह बोनों हाथ हवा में शटक कर योता।
"वस करड़ नाराज बने करवें, तो मुझे रात-मर नोद न आती। यह दिनिया तो में इस समाज से के बाया था कि साधव नाप को बक्टत हो। यक्टत नहीं है, तो क्यर काम ला वांग्यों," कहते हुए तक ने जिनिया क्या को। किर कमरे के महर्त माते हुए जम्में कड़ा कि मेरे मन में असे मोई नाद हो, तो उसे में मन से "यह इस बारे में क्या करता है ?"

"परवा है चुनियाना पहुँचने ही भेड़ दूंबा।"

उस में यह भी यत्रामा हि जिन दिनों मधी मपूर के पाम आया करती थी, उन्हों दिनों मपूर में उस में में मप्त लिये थे। कहा या कि क्यों ने उसरत है, कि उस के बाने क्या व्यावारियों में आठ-दम दिन में मिलेंगे, कि यह उस के भेम का सवाल है, और कि यहों उस का एक ऐसा योक्त है जित है वह माँग मकता है। धनंत्रय की बातों में ज्या कि कपूर ने क्यों में उस की योरंदी कराने का भी वादा किया था, पर नह बादा उस ने पूरा नहीं किया। कपूर ने उस से यह भी कह रता था कि में उस का पुराना दोस्त है और कि मेरे वहाँ रहते उसे अपने क्यों की चिन्ता बिलकुल नहीं करनी चाहिए। मैंने धनंत्रय को अपनी स्थित समझायी, तो उस का नेहरा उत्तर गया। गीली रेत से वय कर नलने का उसे ध्यान नहीं रहा। यह मुरहाये हुए स्वर में बोला, "देखिए, मैं रुपये की उत्तनी परवाह नहीं करता। पर उसे मेरे-जैसे भले वादमी के साथ इस तरह का सलूक करना नहीं चाहिए।"

मैं उस की बात पर मन-हों-मन मुसकरा दिया। अपने से ज्यादा मुझे उस से हमदर्दी हुई। यह इसलिए भी कि कुछ क़दम चलते-चलते एक जगह फिसल कर उस ने कपड़े खराब कर लिये।

समुद्र-तट है जोट कर मैं ने बटलर के हाथ कपूर के पास चिट भेज दो कि मैं जुछ दिन अकेले में काम करना चाहता हूँ, इस लिए उस की मेहरवानी होगी अगर यह इस के बाद मेरे कमरे में आने की तकलीफ़ न करे। मगर थोड़ी ही देर में चौकत ने आ कर कहा कि साहब उधर बुला रहे हैं। मैं ने शौकत को वापस भेज दिया और चुपचाप अपना काम करता रहा। कुछ देर बाद कपूर, खुद चला आया और दरवाजे के पास रुककर बोला, "भाई साहब, आप ने लिखा है मैं आप के कमरे में न आया कहाँ। पर आप को मेरे कमरे में आने में तो कोई एतराज नहीं है न?"

मुझे बहुत गुस्सा का रहा था। मैं ने खिझलाये स्वर में उस से कहा कि, "मैं अपने काम के वक़्त किसी की उस तरह की दखल-अन्दाजी पसन्द नहीं करता, इस लिए उस वक़्त उस से बात नहीं कर सकता।" "पर, मानिर बात बया है?" कहता हमा बहु अन्दर आ गया। "इस का मतनब है कि मेरा चस दिन का अन्दाबा ठीक या। आप अक्ट किसी चनह है मुत्त से नाराय हैं। आप अब सक बनह नहीं बतायेंगे, में यहीं से नहीं चाइता।"

में बिना कुछ कहे और बिना उस को तरफ देखें अपने सामने की पुस्तक पर अर्थि जमाये रहा। यह कुछ देर चुपचाप खड़ा रहा। किर बीला, "यह कहानियों की किनाब है ?"

मै इस पर भी चुप रहा।

"भाव के पास कहानियों की और भी कोई अच्छी-सी किताब है ?"

मैं फिर भी चुप रहा।

"बाप के पास ओर कोई ऐसी किलाब नहीं है ?"

मैं ने अब भी कोई जवाब सही दिया ।

"विष्ठा पुरुद्द एक आप कपनी नाराजयों दूर कर लीजिए, ऐसे मेरा मन नहीं लगदा," कह कर उद्ध में एक मजर कमरे लें वारो तरफ बाली, फिर मोरेमीरे बाहर को बल दिया। फिर जैसे कुछ बाद हो जाने से जेव में हाय बाल कर दहोलता हुआ बोला, "अह में लाया या। अपने लिये ले रहा या, मो सोवा माई साहत के लिए मो एक लेता वर्णू। वरूरत तो पहती हो रहती है," भीर उस में जेव से एक माधिश की ब्रिनिया निकाल कर मेरी मेड पर रह से ।

"इसे 🖹 जाइए, मुसे इस की जरूरत नहीं है," मै ने कहा ।

"धुक है, बीले तो खही।" कहता हुआ वह फिर आ कर मेरे सामने लड़ा हो गया। उस का कहने का अंग ऐसा था कि मेरे लिए अपनी मुसकराहट की रोज पाना अधनमब ही गया।

"शुरू हैं, मुस्करामें तो सहों।" वह दोनो होग हवा में सदक कर बीका।
"वह तरद नाराज बने रहते, तो मुझे रात-मर मीद न बातो। यह विनिया
गों मैं इस स्वाराज के आरा चा कि सावद बाप को वरूरत हो। वरूरत हो। हैं, तो वपर काम का आयेती," कहते हुए उस ने विनिया उठा की। किर कमरे से बाहर बाते हुए उस ने कहा कि होरे यह में अब भी कोई बात हो, तो उसे में

आखिरी चट्टान तक

तिकार हूँ, एस का मन मेरो सरफ से विटकुरा साफ है।

मीन-पार दिन यदी हाल रहा । मैं उस में वात करने से बनता । पर वह भीय-भीच में भा कर देनी तरह मेरे पास बैठ जाता और थी-चार बार्तें कर के, और-और वृत्त हाब न लगे, तो थी जे-मी चीनी ही फौन कर चला जाता। कभी-कभी उस का यह दाँव भी चल जाता, "अच्छा, बेले की सूचवू बा रही है, बेफ आये हैं।"

ातिर उस गा जाने का दिन आ गया। मैं दीपहर को साना खा कर होटा, सो देगा उस गा सामान बँच नुका है। घर्गजम घोकत से सामान उठवा कर धांगे में रखवा रहा था। कपूर मुझे देखते ही बाहि फैलाये मेरे पास बा गया। योला, "मैं इन्तजार ही कर रहा था कि माई साहब आयें, तो स्टेशन पहें।"

मैं ने अपने ममरे का दरवाजा गील कर अन्दर दाधिल होते हुए कहा कि मूप बहुत तेज है इस लिए मैं उस के साथ स्टेशन तक नहीं चल सकूँगा। वह भी मेरे साथ ही कमरे में आ गया और मेज के पास कक कर बोला, "ठीक है, आप को तकलीफ़ उठाने की जरूरत नहीं।" किर मेज पर रसी एक पुस्तक को उठा कर दोनों तरफ़ से देखते हुए उस ने कहा, "यह किताब मैं रास्ते में पड़ने के लिए ले जा रहा हूँ। दिल्लो से आप को बुक्पोस्ट से भेज दूँगा।"

और विना मुझे गुछ गहने का मौक़ा दिये पहले दिन की तरह फिर एक बार मुझे बाँहों में भींच कर वह दरवाजे की तरफ़ बढ़ गया। मैं ने तब बाहर निकल कर उस से कहा कि मैं भी घोड़े दिनों में वहाँ से चला जाऊँगा, इस लिए वह पुस्तक मैं उसे नहीं ले जाने दे सकता। घनंजय और शौकत तब तक ताँगे में पिछली सीट पर बैठ गये थे। वह जा कर अगली सीट पर बैठता हुआ बोला, ''आप फ़िक़ न करें मैं किताब आप को बंगलोर से ही भेज दुँगा।''

और गहरी आत्मीय भावना के साथ आँखें मूँद कर उस ने हाथ जोड़ दिये। कहा, "दास से कोई भूल-चूक हुई हो, तो माफ कर देना। और कभी-कभार याद कर लिया करना।"

तब तक तौगा चल दिया।

उस शाम <mark>घनंजय फिर मुझे होटल में मिल गया। हम फिर साध</mark>-साध

समुद्र-तट पर टहलने निकल गये। यहाँ बैठ कर उँगलियों से रेत पर लकीरें सोंबते हुए उस ने कहा, "पता गही मेरे पैसे मेजता है या नही। वह तो गया ह कि उत्दों ही भेज देगा। मैं इसी लिए उसे स्टेशन तक छोड़ने गया पा कि मेरी तरफ से उस का दिल बिलकुल साफ रहे। मैं ने सुद हो उस से कह दिया है कि दस-बोग दिन में अब भी उसे सुविधा हो, भेज दे। इस तरह मैं ने सोवा कि सायद भेज भी दे। नहीं सी ऐसे बादमी का बया पड़ा है ?"

में बुह्नियों रेत पर टिकाये लेटा समझती सहरों का क्षेत्र देखता रहा। षनंत्रय बासापूर्ण दृष्टि से बाकाश को ताकता रेत पर लकोर्रे खोनता रहा।

## मलबार

सन्द यमबार में जो आकर्षण है, वही बाकर्षण वहाँ दूरय-विस्तार में भी है। शाल बमीन, बनी हरियाली और श्रीष-श्रीय में नारियल के मूरी पत्तों है बनायी गयी घरों की छनें। कनानीर में रह कर और आसपास पूम कर मुग्नी नपा कि वह सारा प्रदेश एक बहुत बड़ा नारियल का उद्यान है जिस में बीप-बीच में बुरारी, कानू, पान आदि जैसे दूरव कीन्दर्य के लिए ही लगा दिने गरे हैं बीर जिल में छोटी-छोटी महियों और बैक-बाटर्ज का पानी भी उसी उदेख से चैता दिया गया है। इस तरह के सीन्तर्थ में पिर कर रहना अपने में एक बाह हो तकती है, पर वहां बरती बहुत बहुती हैं। एक वहां के व्यक्ति ने मशान में मुत्र से बहा कि मलबार में साम में भी महीने बरमी पटतो है, और बाड़ी

मलबार की उपबाक क्योंन एक तरह से क्वना शीना उपल्डी है। बहा वी उपन को देखते हुए वहाँ के निवाधियों का बीदन-सतर वाडों कच्छा होता चाहिए, पर देखा नहीं है। महान को मरहूर देन के बीच मी ब्राविकांप कोड अभावपूर्ण जीवन स्वतीत करते हैं। बनागीर में उनायठ फ़ैस्टरों के पांच के मैदान में अक्सर मश्रद्धों की मीटियें हुआ करती की। में बोलने वालों की भाषा नहीं समझ पाता था, पर उन की ध्वितियों से भी अर्थ का बहुत-कुछ अनुमान कमाया जा सकता था। उन दिनों किसी फ़ैक्टरों में हड़ताल चल रही थी। समस्या बही थी जी हुआ मरती है। बाजार मन्दा होने के कारण मालिक लीग मजदूरों का बेतन घटाना चाहते थे, और ऐसा न होने पर फ़ैक्टरों बन्द करने की सम हो दे रहे थे। मजदूर अपने वेतन कम करने के लिए तैयार नहीं थे। बाग की जुलूस निकलता, उस के बाद मोटिंग होती और रात की हवा में मलक्षाण मुर्गन्य ध्वित्यों स्टैनगन की तरह गूँजती सुनाई देतीं। मैं कई बार उन ध्वित्यों की सुनाई देतीं। मैं कई बार उन ध्वित्यों की सुनाई की सुनाई वेतीं।

यहाँ रहते कई धार सोचा करता कि जितनी साधारण घीजें मनुष्य के निर्माण में कितना बहा हाथ रपती है। समुद्र-सट को ह्वा, मछली, प्रोपहें का तेल और उबले हुए चावल—इन उपकरणों से प्रकृति मलवार में जिस शरीर सोन्दर्य की सृष्टि करती है, उसे गठन, तराश और उठान को दृष्टि से असाधारण कहा जा सकता है। पतली पाल, मुन्दर ऑप्तें और अजन्ता की मूर्तियों के से होठ—ये वहां के शरीर-धीन्दर्य की विशेषताएँ नहीं, सामान्यताएँ हैं। परन्तु बहुत से चेहरों पर अभाव की छाया स्पष्ट दिखाई देती है। लगता है कि प्रकृति के उस सुन्दर निर्माण में कोई मैली चीज हस्तक्षेप कर रही है। मलवार के पक्षी भी बहुत सुन्दर हैं—परन्य, कोच्छ, कहल काक, सभी। उन के निर्माण और विकास में किसी का हस्तक्षेप नहीं, इस लिए वे बहुत स्वस्थ भी हैं। वे बरती और वातावरण से जितना कुछ ग्रहण करना चाहते हैं, उन्मुक्त भाव से कर सकते हैं। परन्तु मनुष्यों की यह विवशता है कि वे ऐसा नहीं कर पाते।

सांस्कृतिक दृष्टि से मलवार मलयालम-भाषी केरल प्रदेश का एक अंग है। (केरल तब तक केवल एक सांस्कृतिक इकाई थी, आज की तरह राजनीतिक इकाई नहीं।) उत्तर भारत में जिस उत्साह के साथ होली और दीवाली मनायी जाती है, वहाँ उसी उत्साह के साथ ओणम् और विश्व, ये दो त्योहार मनाये जाते हैं। ओणम् अगस्त-सितम्बर में पड़ता है और वर्ष का प्रमुख त्योहार माना जाता है। इस त्योहार के साथ राजा महाबली की कथा सम्बद्ध है। (उत्तर

सात में इन्हीं महाबनी की हम शवा बनी के रूप में बानते हैं, जिन से, भौतालिक क्याओं के अनुसार, बायन ने तीन पर जमीन भौगी की सीर किर हारी उपीन पर चौन फैना कर उन्हें पाताल में भेज दिया था ! ) श्रीनम् की हैवा है कि राज महाबनों के राज्य में केरल में बहुत समृद्धि भी और प्रजा <sup>बहुत</sup> मुजो थो। बासन ने राजा महाबाटी को केरल छोड़ कर पातान जाने के लिए विश्व कर दिया। (यह सम्मदतः ततर मास्तीय शक्ति प्रसार का स्पर है। हेतल में बहाबती बाहरों राजा है, जब कि उत्तर के पुराय उन्हें देखों का अधि-पति बताने हैं।) चुँकि महाबसी बहुत मोकप्रिय राजा ये और उस प्रदेश की उद्दों ने समृद बनावा था, इस लिए उन्हें यह मुनिया दी गयी कि वे वर्ष में एक बार शताल है आर कर केरल की अजा को सारीविद दे जायें जिस से उग रीम हो समृद्धि यपावन् बनी रहे। बोषम् कादिन राजा महाबक्ती के पाताल में शेट रर बाने का दिन माना जाता है।

वें बोजपू इनल काटने का स्थोहार हैं। इस अवसर पर लोग नी दिन पंच बालमू उमल काटन का स्थाहार हा। इस अवस्थ र र है । क्षेणमू की दिन हमें के बारी कूनों से सरह-सरह की साबायट करते हैं । क्षेणमू की दिन परिकेशीत में महाबली की मिट्टी की मृति क्यापित कर के उस की पूजा की बती है। वजरूम् (बारङ्) और केंद्र से बनाये गये लाल-गदार्थ ओगम् के

विगु ह्रमरा स्वीहार है को अप्रैल-मई में पहुंदा है। यह मलवालम संबत्तर है बारम के दिन मेदम मास की पहली तारीख की मनावा जाता है। उस से प्रेड हो राज को घर के बड़े कमरे में सनी (विभिन्न स्थलन, जिन में उदली ति बारत नहीं रहता ) रख कर दिये जला दिये जाते हैं। सबरे उठते ही वर हे होंग सनी के दर्शन कर के पूजा आदि करते हैं।

हत्तर भारत के त्योहारों में के बही महाशिवराति मनायी जाती है। यह भी हैं। के प्रमुत स्पीहारों में हे हैं। दीवाओं एक सीमित वर्ग में ही मनायी जाती ्रेश के अनुस्त करते वहाँ वहाँ वनाव बाते।

कलानोर से मालोकट आते हुए रास्ते में में सेल्लीचेरी स्टेशन पर उतर गया।
यह एक सनक ही थी। कलानोर से घल देने का निश्चय अवानक ही कर जिया
था। मुदो यहाँ रहते तय कुल सबह दिन हुए थे। उस दिन मुबह सो कर उन,
तो मन मुछ उपाट-सा था। लग रहा था जैसे वहाँ रहते बहुत दिन हो गये हैं।
और अब बहाँ और रह सकना अमस्यव हो। अनदेशे स्थानों का आकर्षण कि
मन पर छा गया था। आश्चर्य हो रहा था कि मैं इतने दिन भी कनानोर में
कैसे रह गया। उस के बाद थोड़ी हो देर में सामान बैंब गया और मैं कार्लिंग्ड
का टिकिट के कर गाड़ी में सवार हो गया।

पीली रेत—दूर-दूर तक फैली हुई। नारियलों के घने शुण्य और नंगी रेत। समुद्र का नीला पानी और चिकनी रेत। सिड्की से दिशाई देती वह तट की रेत पतनी आकर्षक लग रही थी कि मन हुआ उसे पास से देखने के लिए क्यें न यहीं कहीं उतर पड़ें ? नया पता आगे कहीं रेत उतनी पीली, उतनी चिकनी शौर उतनी एकान्त मिलेगी या नहीं। जब गाड़ी तेल्लीचेरी स्टेशन पर क्की, तो मैं ने बिना प्यादा सोचे अपना सामान गाड़ी से उतरवा लिया।

हैंदु-दो का समय था। गांड़ी चली गयी, तो प्लेटफ़ॉर्म और पटिसों पर फैली धूप को देख कर मुझे वहाँ उत्तर पड़ने के लिए धफ़सोस होने लगा। पूछने पर पता चला कि उस स्टेशन पर क्लोक रूम भी नहीं है जहाँ सामान एतंड़ कर घूमने जाया जा सके। मगर उत्तर पड़ा था, इस लिए सामान एक पीर्टर के सुपूर्व कर के हाथ जेबों में डाले स्टेशन से बाहर निकल आया। पीली रेत और उस के आकर्षण की बात तब तक भूल चुका था।

चारों तरफ़ खुली घूप फैली थी। एक रिक्शा वाले ने पास आ कर पूछा,

"जगन्नाच गेट ?"

में ने उम से पूछा कि यह जगन्नाय गेट वौन-मी जगह है ?

"वर रुपिया बार बाणा," वह थीला । में में कातोर में रहते मलयालम की एक से इस तक की यिनती सीम सी

मो। जो उस ने कहा उस का मतलब का 'एक रुपया छह आता।'

में ने स्पारी से समझाने की कीयिश करते हुए उस से किर पूछा कि

बनप्राप गेट कीन-सी जगह है ?

'बर रुपिया माल काणा," वह बोचा । इन वा मजनव था, 'एक रुपपा पार आसा।"

"ठीरु है, चली।" बन्द कर में रिस्ता में बैठ पना। सोबा कि एक रूपना चार बाना सर्घ कर के किसी अनजान जगह पर से जाना जाना अपने में बुरा मनुषद नहीं है।

ित्या सेंकरे रास्त्रे में से होता हुआ चलते लगा । दोनों और के पर छउ-इन मान्नाठ पुट लेंथी जमीन वर बने थे। हम एक तन्ह में दो दोनारों के पैत की गानी से ही कर जा रहे थे। उस पुर में भी उन विनमी में से नुकरते हिए करफर-भी महसूत होती थी। साहित एक ऐसी स्वाह पूर्व कर जहां है को हुमाने में और हुमरी ओर खुला मैदल, दिक्सा सने ने दिश्या रोक दिना भैयान की तरफ द्यादा कर के उत्तर मुमे सुन प्यवस्थी दिश्या होते। पारे से बहा कि मैं उत्तर स्वाहम कर के उत्तर मुमे सुन प्यवस्थी दिश्या होते

"मार यह पारण्डी वाही कही है ?" में ने भी दतारों ने ही उने भाना

मदतद समप्ताने की कोशिय की ह

देव तरह कुछ दूर चन कर हम चहाँ पहुँचे, यह परम स्विम् का एक भिराची। प्रमहन्दीस मिनिट से सुस कर मन्दिर देगता छा। यह जन कर

बड़ोमी बहुन तक

कि मैं उत्तर भारत में जाया हैं, प्रारंग बहुत उत्पाह के माप मिल्द की एकएक पीज मुझे दिखाता रहा। उस ने अनुरोध किया कि मैं कमीड और
बिनयान उतार कर मिल्दर को अन्दर में भी देखें। अन्दर घूम चुकते के बाद
उस ने मुझे मिल्दर के संस्थापक रूपामी जी की मूर्ति दिखायी जी छह हजार
क्षये में इदली से यन कर आयी थी। नलने से पहले उस ने मुझे नारियल का
पानी पिलाया। उसे बहुत सुझी थी कि मैं मिल्दर के महत्व की समस कर
इतनी दूर से यहाँ आया हैं—एक ऐसा ही दर्धनार्थी कुछ वर्ष पहले भी कहीं
दूर से वहाँ आया था।

मन्दिर से लौटते हुए मेरी नजर पगष्टण्डों के एक तरफ़ मिट्टी होदते मजदूरों पर पड़ी। कुछ पुरुष ये जो नंगे वदन, यो-गजी घोतियाँ जनर को लपेटे, मिट्टी गोद कर तसलों में भर रहे थे। कुछ स्त्रियाँ घों जो घोतियों के साय ब्लाकज भी पहने थों, बोर तसले गिरों पर उठा कर मिट्टी दूसरी तरफ़ फॅकने ले जा रही थीं। काम के साय-साय वे लोग जापस में चुहल भी कर रहे थे। मैं पगडण्डी पर एक कर उन्हें काम करते देसता रहा।

उन में से एक नवयुवक ने मेरी तरफ़ देख कर मलयालम में न जाने क्या सवाल पूछा। मैं चुपचाप मुसकरा दिया, तो रिक्सा वाले ने उसे बताया, "मलयाली इन्ला।"

इस पर वे सब लोग मेरी तरफ़ देखने लगे। आपस में योड़ी बात करने के बाद जसी नवयुवक ने मुझ से एक और सवाल पूछा।

"मालयाली इल्ला।" इस वार में ने कहा। इस पर वे सब हैंस दिये। मैं ने उन की तरफ़ हाथ दिलाया और वहाँ से चल दिया। उन में से भी कुछ एक ने जवाब में हाथ हिलाय। अब रिक्शा वाला मुझे मलयालम में शायद उन की कही बातों का अर्थ समझाने लगा। दो-एक मिनिट बोल कर उस ने प्रदनात्मक स्वर में वात समाप्त की और मेरी तरफ़ देखा। मैं ने सिर हिलाया कि मेरी समझ में कुछ नहीं बाया। उस ने निराश भाव से हाथ झटके और हम दोनों खिलखिला कर हँस दिये।

स्टेशन के पास रिक्शा से उतर कर मैं चाय पीने सामने की एक हुकान में चला गया। बाहर बोर्ड लगा था: 'मुस्लिम होटल'। रिक्शा वाला मेरा मेहमार या क्यों कि उसी ने उस जयह की सिकारिय की मी। एक सास बंग मे भाग रे कर कपूरे के मेरे-से स्टेमर में दानकर नये ही बंग से बनायो गयो बह पाय जय एक मैन्टी-मो ट्याको में मापने बायो, सो मेरा पाने को मन महीं इया। पर पहना यूंट भरने पर बाय का प्रश्नेय हयाना अच्छा क्या कि 'सिकं एक पूंट कोर' भरने के लिए प्याकी हाथ में किये रहा। उस के बाद दो-तोन पूर कोर मर जिये, फिर भी प्याकी पर हटाते नहीं बना।

होटल की बेंकें भी व्यानी से कम मैली नहीं थीं । हम्माम, काउच्टर का उस्ता और दरवाओं की जालियी-सह पर मैन की परतें जमी थी। दो छोटे-छोटे कमरे मे । एक जिस में बैठ कर मैं चाय पी रहा या । दूसरा इस के चीत या। उस कमरे में भी एक मेज और कुछ बेंचें रली थीं। कुछ मरयुदक काफी देतकरुलुको से वहाँ गैठे साहित्य-चर्याकर रहें में । मेश पर एक लेख के काग्रस विषरे ये की फायद जन में से किसी ने पढ़ा था। केन्त्र की के कर की बहस वत रही थी. उस में से कोई-कोई सबद मेरे पत्ने पड़ काता वा-इनसाइट. वैत्युड, लाइफ मैटर । कागर्वों के भास-पास रली चाय की व्यांकियाँ कड की वाजी हो चनी थीं। बानचीत की गरमागरमी में कभी उस में से किसी का हाथ वपने सामने की खाली व्याली की ही उठा कर होठों तक ले जाता। वृत्की लेने को कोशिय में पता चलता कि प्याली में बाय नहीं है, तो निराशा का हलका शटका महसूस कर के वह त्याली नीचे रख देता। बाहरी दरवरते की जाली में रे सहक का कुछ हिस्सा दिलाई दे रहा या। सङ्क के परले सिर पर तीन रियाँ एक पेड के नीचे अपने बोरिया-बिस्तर का दावरा-सा बनाये छेटी थी। रों यच्चे से जिल में है एक वैंची चारपाई के पार्यों में से हर-एक पर बारी-बारी है हाय रखता हमा अपना ही कीई खेल खेल रहा था। दूसरा बच्चा, जो तम न शोडा बडा था, एक बिछमा को धकेल कर बायर ने हर हटाने की कोशिया कर रहा था। तभी एक स्वी न जाने किस बात से अजानक उठ कर देठ गयी और दीलो आवाज में बहुँ बच्चे की कोसनें लगी। बच्चा बहिया की उस की जगह पर छोड़ कर सडक के इस पार वका बाया । पर स्त्री का कीमना इस के वाद भी कछ देर जारो रहा।

में ने एक-एक चूँट कर के पूरी धाली खाली कर दी थी। ध्याली रह कर

भाविशी चट्टान तक

क्षामधी में जात कोजून केने समा, सो देशा कि फोने की मेज पर नाम पीता एक श्रादकी एएएक मेरी तरफ देश रहा है। यह शायद अपने मन में मेरी गतिबिधि के सोहान के रहा था।

'मुस्लिम होटल' से निकल कर मैं स्टेशन के बेटिंग हाल में बा गया। हाल क्या, एक कारा-मा मा जिस में एक तरफ वृक्तिम आफिस था, दूसरी वरफ ही-म्टाल। योग में कुछ यें ने पड़ी थीं। य्यादातर बें नों पर लोग लेटे या बैठे थे, पर आग्र-पास किसी का सामान नवर नहीं ला रहा था। एक बेंच पर एक फटे कानों याली युद्धिया बैठी यो जो जपनी मुँचनी हाम में मल रही थी। उस के साथ की बेंग पर एक अधेट मुसलमान घुटने कपर उठाये पैरों को लाकाश में सुलाता हुआ साथ बैठे नवयुवक से कुछ बात कर रहा था। सिर्फ उसी बेंच पर घोड़ी-मी जगह साली यो, इस लिए मैं भी उन के पास जा बैठा। लभी बैठ ही रहा था कि लास-पास नव लोग हुँस दिये। अधेट मुसलमान ने कुछ बात कहीं थी। मैं थोट़ा अवकला गया कि कहीं बात मुझे ले कर तो नहीं कही गयी। मेरे चेहरे से भाँग कर कि मैं ऐसा सोन रहा हूँ, साथ बैठा नवयुवक अँगरेजी में मुस से बोला, "जाप शायद इन की बात नहीं समझे। मैं इन से कह रहा था कि हर शादमी को तोन चीजें अधिकार के तौर पर मिलनी चाहिए—रोटी, फपड़ा और मकान। पर ये कह रहे हैं कि तोन नहीं चार चीजें मिलनी चाहिए—रोटी, फपड़ा और मकान। पर ये कह रहे हैं कि तोन नहीं चार चीजें मिलनी चाहिए—रोटी, फपड़ा, मकान और औरत।"

इस पर मैं भी हैंस दिया।

"में शादीशुदा नहीं है नया ?" मैं ने नवयुवक से पूछा। नवयुवक फिर हँसा। बीला, "होते, तो ऐसी बात क्यों कहते ?"

फिर वह गम्भीर हो कर अधेड़ मुसलमान से आगे वहस करने लगा। शायद उसे समझाने लगा कि वयों औरत की गिनती उन चीजों में नहीं की जा सकती। मगर अधेड़ मुसलमान आखिर तक सिर हिलाता रहा। उस की एक और बात ने फिर लोगों को हँसा दिया। नवपुवक ने मेरे लिए अनुवाद किया, ''कहते हैं कि औरत ही नहीं मिलेगो, तो आदमो रोटो, कपड़े और मकान का क्या करेगा? वेकार हैं सब!"

''यह जगह स्टेशन का वेटिंग हाल नहीं, एक अच्छा-खासा क्लब जान पड़ती

है," में में नवयुवक से कहा।

"आप को बाज मलत नहीं है," वह बीला। "हुम कोम कीज दीगहर को पहीं बो बाते हैं। छोटो-सी सान्त जगह है, दीगहर काटने के लिए सहुद सब्दी है। पार, काड़ी कोर सान्नेनीने को हुस्ती पोर्ज भी मही मिल जाती है। एक से बादे बार के बीक कोई माडी नहीं आती, इन लिए खारामें बाटें, तो आताम से सादे बार के बीक कोई माडी नहीं आती, इन लिए खारामें बाटें, तो आताम है सादे बार कहा नी से परामियों के लिए कहत ही महार अपने हों से सार्वामों के लिए कहत ही महार अपने सात्र मर के बीक से बीक से से बीकार है। बीकारों का सह पर से की सात्र मर कर सात्र मर के सात्र मात्र सात्र सात्र सात्र मात्र सात्र सा

पत कर वर्गा लाखाना छ नहा कटवा, पताना लाखाला म वहा कट लाज है। घल के बार में दो वर्ष्ट और वहाँ रहा—गांधी के आने तक। गांधी में बैंडा, हो कत मबयुवक के खलाबा और भी टॉन्टीन कोगों में फोटकार्य के मुस् दिशा थे। उवनो देर में मूर्ग भी वस बेदरार-समान की शरमायी प्रश्नवता फिल पत्ती थे। गांधी आगे निकल आगे, हो यो काको देर मन से में तिन्तीचेरों में दें तना रहा—मिदर के सहाते में, उस प्रश्नवाधी के बात कहाँ प्रमोन स्म प्रशाह हो रही थी, मुस्लिम होटल को में की लाखियों के सन्तर कोर पूर्व कमान के तत बेंटिंग हाल में। एम पहा बा कि व्यवस्थाह दिखरे पूर्व दिस्ति कोट-एंटे केन्द्र है जो पर्दात कप दी हमारे बीकन को दिया निवासिक करते हैं। पाउ कर कोई पर रहने बाले कोर स्था सायद दिस में बनियांति हो रह बातें हैं। "अपी-कभी बोलन-पर।

काडती, इनसान और कुली

ंडरी दष्ट्सर मोश'—सापने मोल के दफ्त पर पर लुई सलारों को से कई सप रैसता रहा। वाशीवट से कुबेल मा कर से वहाँ बढ़ से उत्तरा हो था। स्थान वासीवट सोह मार्ग या। वल्डे सन्दर्भ हम नहीं वा दि से उटी

मातिरी बद्दान एक

की सुरक्ष पर या रहा है। अब भुन्नेल पहुँन कर उस मिल के पत्यर को देखते हुन कर होने लगा कि अवलो नस में जटा घला जाऊ—कुल पनहत्तर मोल का ही सी महत्तर है। पर रान पाटनी पदनी आठ हुनार हुट की ऊनाई पर बीर मुले में भी मिर्फ एक मुनी कमीज। में ने आंगें मोल के पहचर से हुटामों बीर महचे रागों पर आगे गल दिया।

उन में पालों माम में में कानीकर के समुद्र-घट पर विवासों मी। जिस समय गर्ही पहुँगा, उन समय जितने भी लोग यहां से, सब के सब एक-दूसरे से दूर जलग-अलग दिशाओं में कुँठ किने लेटे या बैठे थे। लगता या हर-एक को पुनिया से किमी-म-जिमी बात को नाराजगों है—या अपने अस्तित्व को ले कर मुख ऐसी जिन्ता है जिन का समाधान उसे यहाँ से दूँव कर जाना है। हर आदमी ने शपना एक अलग कोण यना न्या था। एक जगह तीन बादमी कुहनियों पर सिर रचे आगे-पीछे लेटे थे—एक-दूसरे से दो-वो कुट का फ़ासला छोड़ कर। उन्हों ने भायद अपनी व्यक्ति-भावना और समष्टि-भावना का समन्वय कर रखा था। लेकिन कुछ देर बाद वहाँ चहल-पहल हो नयी, तो ये सरे व्यक्तिवादी, जपने कोणों सहित, उस भीड़ में खो गये।

कालोकट व्यापारिक नगर है। वहाँ का समुद्र-तट जहां जो पर माल चड़ाने उतारने का केन्द्र है। मुझे अपनी दृष्टि से वह समुद्र-तट चयादा आकर्षक नहीं लगा, इस लिए सिर्फ़ एक रात वहाँ रह कर में ने आगे चल देने का निश्चय कर लिया। कालोकट से चुन्देल में चाय और कॉफ़ी के बागीचे देखने के लिए आया था। इस जगह की सिफ़ारिश मुझ से हुसैनी ने की थी।

दो पित्तयां और एक कली—में कच्चे रास्ते से एक पौधे की पित्तयां तोड़ कर सूँघने लगा। सामने नीलगिरि का जितना विस्तार नजर आता था, उस पर दूर तक चाय के पौधे उमे थे। कुछ दूर ऊँचाई पर चाय की फ़ैक्टरों थो। घूमता हुआ में फ़ैक्टरों में चला गया। चाय को हरी-हरी पित्तयों को सूँघते-महलाते हुए जो पुलक प्राप्त हुआ था, वह फ़ैक्टरों में यह देख कर जाता रहा कि केतली तक आने से पहले वे पित्तयां किस बुरी तरह सुखायी, मसली, तपायों और काटी जाती हैं। मगर फ़ैक्टरों में जो ताजा चाय पीने को मिलो, उस से यह भावुकता काफ़ी हद तक दूर हो गयो।

र्छंबररी से निक्ल कर फिर काफ़ी देर इयर-क्षर पूमता रहा। हर तरफ माय के ही वर्गाने थे, काफो का एक भा समीचा नजर नहीं आ रहा था। एक बादमी से पूजा, तो उस ने सामने को तरफ इशाश कर दिया। जी उस ने मुँह से कहा, वह मेरो समझ में नहीं आया । मैं चुपचाप उस के बताये रास्ते पर च हिया। पर हेड़-से फ़जीन जाने पर एक बीराहा बा गया। मैं बुछ देर दुरिया में लड़ारहा कि अब आगे किय रास्ते से जाऊँ। एक सरक से कुछ मंतों के बात करने की आवाज सुनाई दे रही थी। यह मीच कर कि मागे का रास्ता वन से पूछ लिया काये, में उस करण वड गया । झाडियों से आगे बह एक गुली-सा अगह यो जहाँ नीचे कुछ मखदर खाद तैयार कर रहे थे। उन के भोर मेरे बीच कई गत तक खाद का फैनाव था। मैं खाद के करर से होता हुमा उन के पाग पहुँच गया। शब्दों और इशारों का पूरा इस्तेमाल करते हुए में ते उन से पूछा कि काँकी क बागीचे तक गहुँचने के लिए मुझे किस रास्ते से वाना चाहिए। पर वे छान मेरी वाल नहीं सबझे । उन में से एक ने आगे माते हर मुझ से पूछा, "मलबाली ?"

में में सिर हिलाया-नहीं।

"वामिलु ?"

में ने किर सिर हिला दिया ।

"तिन्द्रस्तानी ?"

"हो," में ने फहा । "हिन्दुस्तानी ।" "म्या पृष्ठता है, मोली ।" वह अब बहुत पास आ गया ।

"मैं जानना शहता है कि उपर जो दो रास्ते हैं, उन में से कॉफ़ी के षगीचे का रास्ता कीतन्त्रा है ?"

"इपर कॉफी का कीई बगीचा नहीं है," वह बोला। "तुम की किस ने इयर नेका ?"

मैं ने असे बता दिया में कैने एक शादमी से रास्ता पूछ कर उनर षाया है।

ष्ट मुसकराया। बोला, "उस ने समजा तुम काँकी पोने का बगह पूछता है। इपर बाने वाने से कौकों पोने का होटल मिलेगा। काफ़ी का बंगीका

मासिरी चटान सक

्र 👾 🚉 🕬 सी में घल कर सुम्हें दिया देता।" हर हर्न हा हरने समा. सो समानं अपने साथियों · १ रहा । किर मुझ से बोला, "अच्छा नाओ, में ही मो म भूषि सि

् 💎 इंदर से होता हुआ। आर्थ-आर्थ चलने लगा। मैं भी ्र 😅 ६८ दशता और पत्यरों पर पैर जमा कर वनना ं ४०५ एवं के बोर्स-नीर्छ घलने समा । साद से आगे एक पण्डाकी ्र एउड वर वहुँव गर्य। यहाँ आ कर उस ने पुछा, "तुम इधर

ا ا المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع الم

. १८११ — पूर्वारे के लिल," में ने कहा।

्ताओं पृथने के लिए?" उस की आंगों में हलकी चमक आ गयी। ्रकोतन्त्रीतन्मा जयह देश लिया ?"

में में संक्षेत्र में उसे बता दिया कि नोआ से बहाँ तक में किस-किस जगह

हो कर आया है।

#. rr .

. <sub>''धुमने</sub> में बड़ा मजा है,'' यह बोळा। ''मैं भी बहुत घूमा है। वर्मा, सिगापुर, ईरान, फलकत्ता, दिल्ली, पंजाब—सब जगह देख वाया है। मैं पहले फ़ौज में पा। फ़ौज में ही में हिन्दुस्तानी सीला है। योड़ा-घोड़ा पंजाबी भी सीमा है। की गटल ए ओए कुत्ते दिया पुत्तरा !" और वह खिलविला कर हुस दिया ।

भीलिगिर को अपरी चोटियों से बादल के बड़े-बड़े सफ़ेद टुकड़े इस तरह हमारी तरफ आ रहे थे जैसे कोई थोड़ी-योड़ी देर बाद उन्हें एक-एक कर के गुट्यारों की तरह हवा में छोड़ रहा हो। उन के सायों से घाटी में धूप और छोंह की क्षतरंज-सा बन रही थी। हमारे रास्ते में कुछ क्षण धूप रहती, किर छाया आ जाती। सड़क हलके वलखाती हुई लगातार नीचे को उतर रही थी।

मैं चलते हुए उस से उस के बारे में पूछता रहा। उस का नाम गोविन्दन् था। फ़ीज में वह अस्थायी तोर से भरती हुआ था। कई जगह की लड़ाइयाँ उस ने देखी थीं। पर लड़ाई के बाद पहले रिट्रेंचमेण्ट में ही उस की वह नौकरी

हनाज हो गयों थी। रूड़ाई से पहले भी वह भवदूरी करता या, अब छोट कर किर बढ़ी काम कर रहा था। दिन में सबदूरी के एक स्थाय पाँच आने मिलते ये बिन से बहु अपने बार व्यक्तियों के परिवार का गुवारा चलाता था।

"दो हुआ हुआ बाय-कैश्टरीका मजदूर लोग फैश्टरों के मैनेजर की पकड़ जिसा था." उस ने बताया ॥

"447 ?"

"उन को गका मॉर्ने मैने बर ने नहीं भाना था। बहुत गडकड हुआ । पुलिम भी काया।"

"fac ?"

"अभी तो मामना चलता है। मजदूर लोग का मौग मैनेजर को मानना पहेंगा। नहीं मानेगा, तो सजदूर लोग काम नहीं करेगा।"

इन लोग एक फोड़ पर क्षा गये थे। वहाँ वस कर गोविण्यन् में भोडी पूर कामें हमारा करते हुए कहा, "काफी का एक बगीपर जयर है। मुझे जा कर कम करना है, नहीं सी में तुन्हारे साथ पलता। ""पर कोई बात नहीं। में तुन्हें वहाँ एक छोड़ माता है।"

"तुम रहने दो," में ने कहा। "तुम्हारे काम का हर्ज होगा। वह सामने

<sup>कहा</sup>, "यह हिन्दुस्तान का सब से होनहार पेड़ है—इसे पहचानवा है ?"

''कीन-सा पेड हैं यह ?'' में ने पूछा। ''काजू का—मो हर साल कितना–कितना डालर कमाता है।''

"पेड़ मेंने रास्ते में भी देला है," में ने कहा। "पर इस में काजू कहा। 5 27

की है ?"
"अभी भीतम का बुक है, अभी इस में फल नहीं निकला। मीसम में

भाविसी चट्टान तक

देश में की प्रान्ती या साल-उपस फाट समेगा । हुन सीग की तरक फाट नहीं जाता, विभी देशों पर पार्ट के गाम एक दाता उमता है 1777 छहरी, यह एक

पात तथा है। में शभी त्म मी जलार यह देशा है।" दर पेट पर पर पर। फल पेट की सब ने केंगी ट्रानी पर था। पत्ती यह पर महें दिवर यम का हाथ फल तक नहीं पहुँचा। उस ने एक पैर कव्यी यह पर मह दिया, फिर भी हाथ नहीं पहुँचा।

"महमें की," में ने कहा । "पाल हुट हावेगी।"
"त्म जितमा पूर से आया है," यह योजा। "में एक पैर और नहीं का स्थाप है" उम में दूसरा पैर भी क्यों। याल पर रस दिया। शाल बूरी तरह

सपट गयी, मगर उस ने फल तोड़ फर गोने कींत दिया। में ने फल उठा लिया। जरा मरोड़ने से भीने लगा दाना अलग हो गया। उसे कींव में रख कर मैं फल माने लगा।

गोशिन्दम् नीचे उतर आया, तो भे ने उन से पूछा, "गीडम में यह फल यहाँ पूच पाया जाता है ?"

"राया भी जाता है और फैंका भी जाता है," यह योला। "पहले इस का दाराव बनता या, पर अब दाराब निकालने का मना है। निकालने वाला अब भी निकालता है, पर बहुत-सा फल ऐसे ही जाता है। आजाद मुक्क में ऐसा-ऐस चीज का फीन परवाह करता है?"

हम कॉक़ों के बगीचे में पहुँच गये। टलानों पर कॉफ़ों के पेड़ों के साथ साथ नारंगियाँ और काली मिर्चे लगायी गयी थीं। कई-एक स्थी-पुरप कॉफ़ी के लाल-लाल बेर टोकरियों में जमा कर रहे थे। कहीं पहले के तोड़े बेर पूर्व

چ

ij,

35

1

रहें थे, कहीं ताजा घर सूराने के लिए फै त्राये जा रहे थे। मोविन्दन् ने बताया कि चार-पाँच दिनों में जब बेर सूरा कर काले पड़ जाते हैं, तो वहाँ से क्योरिंग के लिए भेज दिये जाते हैं। यह भी बताया कि उस जमीन में पानी देने ही जरूरत नहीं पड़ती। वह अपने अन्दर के पानी से ही पौधों को हरा स्टार्ज हैं।

तभी ऊपर की तरफ़ से कुछ गुत्तों के जोर-जोर से भौकने की क्षा<sup>जाउ</sup> सुनाई देने लगी। एक मजदूर लड़की दौड़ती हुई उधर से आयो और जनर नी तरफ़ इसारा कर के उस ने गोविन्दन् से कुछ कहा। भी ने मुझे काया

कि मासिक ने करर से उस शहकों को यह पूछने के लिए भेजा है कि में कौत हूँ और बिना इनाबत उस की जमीन पर वर्षों आसा हूँ। फिर आवाज जरा भीमो कर के वह बोला, "वह ढरता है कि उस दिन जिस तरह मजदूर लोग पाय-प्रेयटरी का मैने अर की पत्र कृतिया, उसी तरह इस की भी न पकड़ ले। धोषता है मुस सायद मजदूरों के श्रीय प्रांपेनेण्डा करने के वास्ते आया है। इस बारमी के पास बहाँ सोन-बार सौ एकड उसीन है। हर साल एन-एक एकड़ से रत को चार-पार पौद-भौत हखार रुपये को आमदनी होती हैं।"

हुते भौटते हुए इमारी तरफ उतर रहे थे । अन का भीरा मालिक दण्डा हाय में तिने उन के बीछे पीछे सा रहा था। बोबिन्दन् में अपनी भाषा में लडकी है दुष्ड कहा, किर मुझ से बोला, "आओ, चर्ले। यहाँ ठहरने में छतराहै। रेंन बादमी का कुत्ता बहुत जबरदस्त है।"

रुक्तो इरो-मा औट गया। कुत्ते अब काफी गीचे बाकर मीं करहे थे। हम स्रोप बापस चलने लगे. को सोविन्दन् बोका, ''देस्रो, किवना बड़ा-बढा कुत्ता हैं और वैसे मॉक्टा है ! ऐसे आदमी को बादमी की मदद का तो भरोता नही हैन। खाली कुलेका ही भरोसा है। "अपनी इस बात से खुन हो कर वह हैंसा। बात उस ने ऐसे ढंग से कही थी कि मुझे भी हैंसी था गयी।

"अफेला आदभी है," गोविन्दन् कहता रहा। "न बीवी है, न बच्चा है।

देख-बार, सगा-सम्बन्धी, जो कुछ है, यह कुत्ता ही है। "

हुँसे उसी तरह भींक रहे थे। मालिक उन से काफी पीछे खड़ा इण्डा हिलाता हुआ हमें लौटते देख रहा वा ।

हम लोग ऊपर सहक पर पहुँच गये, तो गोविन्दन् बोला, "पता नहीं किस परह यह आदमी अपनी जिन्दनी काटता है। दिन-भर करने की कुछ होता महीं। खाली कमरे में बैठा रहता है, या डब्डा और कुत्ता लिये घूमता रहता हैं। अब यह मर कर परमात्मा के घर आयेगा, तब भी डण्डा और कुता रल-वाला के लिए साथ लेता वायेगा। पर पता नहीं कुत्ता वहाँ इस के साथ जाने को तैयार होगा या नही ।" इस बात पर हम दोनों फिर हँस दिये ।

हम लोग छीट कर बहाँ पहुँच गये ये जहाँ से गोविन्दन् मेरे साथ चला था। उसे धन्यवाद दे कर में उस 🖟 विदा छेने लगा, तो नीचे काय करते अपने

मानियों को आयाज दे कर उस से उस में कुछ कहा और मूत से बोला, ''मैं तुम्हारे साम बस को सड़क तक घलता है। काम तो मेरे हिस्ते का रता है, मैं का के पूरा करेगा।'' और यह किर मेरे साम आगे घल दिया।

::

## वस यात्रा को सांज

चुन्देल से कालीकड के रास्ते में""।

वस एक छोटी-सो वस्ती के याजार में क्की थी। एक तरफ़ तोन-वार दुकानें थीं, दूमरी तरफ़ पत्यरों की मुँडेर। नोने पाटी थी। सभी लोग वस से उतर कर वहां चाय-कांक़ी पीने ठगे। सिर्फ़ एक इकनी में काफ़ी का बड़ा-सा गिलास पी कर में दुकान से सहक पर लाया, तो देखा कि दिन का रंग सहसा यदल गया है। लग रहा था—जैसे आंधी आने वाली हो। पहाड़ पर लांधी नहीं आती, इस तिए आदचर्य भी हुआ। पर असल में आंधी-वांबी फुंछ नहीं थी—अस्त होते सूर्य के आगे बादल का एक दुकड़ा आ गया था।

च्व-च्वीयु ! " चित्र-च्वीयु—एक पक्षी लगातार बोल रहा था। मुझे लगा जैसे बार-पार वह मुझ से कुछ कह रहा हो। मन हुआ कि उसी की भाषा में भी उसे उत्तर हूँ। कहूँ, "च्वि-च्वीयु दोस्त, चित्र-च्वीयु ! कही, क्या हालनाल है तुम्हारे ?"

मैं टहलता हुआ मुँडेर के पास चला गया और नीचे पाटी की तरफ देवने लगा। एक युवती तोन-चार गौओं को हाँकती ऊपर सड़क की तरफ झा रही थी। जिस वेश में वह थी, उस में मैं ने कालीकट से आते हुए कई स्त्रियों को देखा था—दूधिया सफ़ेद तहमद, उतनी ही सफ़ेद चोली और वैसा ही सफ़ेद पटका। पटका वाँघने का उन का अपना खास ढंग है। गज-भर कपड़े का टुकड़ा ले कर एक तरफ़ के सिरों को वे सिर के पीछे गाँठ दे लेती हैं और दूसरी तरफ़ के

आखिरी चट्टान तक



निर्धे को पूत्रा क्षेत्र देती है। क्षत्रक प्रवपुर्वियों के इस बेश को देश कर विर्घों में देशों मिस को रमियों की साद हो आही है। परम्मू इस सेन की सादगी एक स्विरिक्त विरोदश है जो उस सुकता में नहीं रसी जा सवती।

पुरतो भोतें के शाय सहक पर पहुँच पाने और सीची सभी हुई चान से सामे पहने गयी में पान स्वान का कात-वात मंडरावी तिलिल्मों में उलका गया । कर एक ही कर्य की तिलिल्मों भी—हरा दाचेर और उस पर स्वाह रंग के करते हुए बारेर । वन से थोड़ों हूर कुछ और तिलिल्मों भी—महरा घटियाला रंग और सफेर कार्र के पंता । वे शव जमीन से यो-एक लूट को ऊँचाई पर ही कृत हों हैं पाने अमे कि लहा हो के बाद पाना बन के पारों के लिए बारी पहा और भीता अमे कि लहा हो के बाद कर नाम से पाना बन के पारों के लिए बारी पहा हो ।

द्वारत में होने दे दिया। ये द्वारवर के ताथ की वायनी सीट पर जा बैठा। दूरीय के बाद व्यारात कर रह ताए कि एक-एक राग में में बाद परिवर्तन को छश्य किया जा सकता था। यह पराी उसी राह मोन पर विश्व के स्वारात कर के स्वारात के स्वारात कर के स्वारात के स्वारात के स्वारात कर के स्वारात के स्वारात के स्वारात कर के स्वारात के स्वारात के स्वारात के स्वारात कर के स्वारात के स्वारात कर के स्वारात के स्वरात के स्वारात के स्वारात के स्वरात के

वश तक हम शीर्ष कहुँथे, अंधरा पूरी तरह धिर आया था। पर न जाने बर्धों मुझे रूप रहा था कि बह पत्ती अपनी आहों में बैठा अब भी जगातार उसी तरह बोक रहा होगा—जिल्लामुं ! जिल्लामुं ! जिर मन अरने शहर की किसी अनुमृति से उसाब होने रूपा। वह अनुमृति अपने एक आस्मीय की किसी अनुमान बहने में रात की जानेका छोड़ आने-बिर्मामुं ! जिल्लामुं रहा के कि वह रूपातार मृते पीठे से पुबरता रहा था—जिल्लामुं ! जिल्लामुं !

आदिशी चट्टान तक

का । विवृश्युरम् वर्षो व्यवसर की माद में मनामा जाता है। उन दिनों मन्दिर के इतात को घोट कामधान का सभा जंगल का । जिस व्यक्ति को मृत्यु-दण्ड हेर्या कारा हो छो, यन वस्त की में में में दिया व्यक्ता मा और जंगली जानवर महो प्रकार वार्त में। सम वर्षा ने व्यक्ति विवाह के अवसर पर वह जंगल करवा दिया का लिए से विवाह के कोगों में उन का मान महत्त वह गमा सा।

सात करने हुए हम लोग याम श्रीसरन् में घर पहुँन गये। वहाँ आ कर

के क्षार बार्श निमें। श्रीमरन् ने जनुरोग किया कि जाने से पहले में काको
की एक व्यानी भी हूँ। उस के सेटरे के भाग और हायों के हिलने से कुछ
भावताहर और उसेवना डालक रही थी। नह मुद्दों बता चुका या कि निघुर के
बार्य का में पहला व्यक्ति हूँ यो उन के महाँ बतिया के रूप में बाया हूँ। मुद्दों
बार्य के कमरे में घोड़ कर यह काजी लाने के लिए अन्दर चला गया। में उस

मिर्द आने से पर्ने श्रीपरन् ने जो कुछ बताया था, उस से मैं जान चुका मा कि यह अपनी माँ के साथ घर में अकेला रहता है। उन्न पैतीस की हो चुकी ही, फिर भी जम ने व्याह नहीं किया या। आगे भी उस पा जिन्दगी-भर व्याह मर्गे मा विचार गर्ही था। यह बहुत छोटा था जब उस के पिता का देहान्त हो गया पा। धीच में कई बार छोड़ कर अट्टाईस साल की उन्न में उस ने मुक्किल त्तं बी० ए० की पढ़ाई पूरी की थी। माँ घामिक विचारों की थीं—घर के काम-गाज से जितना समय बचता, सारा पूजा-पाठ में बिताती शों। श्रीवरन् पर गुरू ने ही माँ का बहुत प्रभाव था। इस लिए बी० ए० करते ही उस ने धार्मिक मंह्या की यह नौकरी कर ली थी। दूसरी किसी नौकरी की बात उस ने सोची ही नहीं थी। यहाँ उसे कुल पैतीस रुपया महीना मिलता था। त्रिचुर के बाहर तवा सी नी एक नौकरी मिल रहो थी, पर वह त्रिचुर छोड़ कर जाने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। आज तक सिर्फ़, एक बार वह त्रिचुर से बाहर गया था-फालीकट। पर वहाँ से लौटने पर उसे कई दिन बुखार आता रहा। माँ का विश्वास था कि भगवान् वडवकुनाथन् की सेवा से दूर जाने के कारण ही ऐसा हुआ है। स्वयं श्रीघरन् को भी इस वात का पूरा विश्वास था। माँ स्वयं घर से मन्दिर की सड़क को छोड़ कर जीवन-भर त्रिचुर की ओर किसी सड़क

कर्म इम तरह बमक रहा था कि चूल का एक जर्रा भी ही, तो साक मजर मा जाये। धीयरन् ने बताया या कि नां बडी मैडनत से हर रोड पूरे घर की रकाई करती है। यूँ घर काफी सस्ता हालत में या और दीवारों में जगह-जगह दारें पड़ो थीं। घर में कुल तीन कनरे वे । एक आगे का जिल में मै बैठा था। उप में पीछे का कमरा रही ई का था। शीसरा कमरा शिले में नहीं देन्य सका, रमोई से पीछे या कोर वहाँ काओं अधिरा या। माँतसी कमरे में रहती थी भी वहीं उन्हों ने एक छोटा-सा मन्दिर भी बनारखाया। पर के बाँगन में भर 🕅 अपना शुँआ था जिस पर मन्दिर जाने से पहले में नहामा था। धर से निरुपने पर पहले थर को ही एक छोटी-सी गली वी जिस के साथ पाँच फूट की भैकार पठी हुई थो। इस यली के सिरे पर एक छोटा-सा दरवाजा या जी <sup>काहर</sup> की गली में खुलता या। उस दरवाजे की बन्द कर देने से वह पर बाहर ही दुनिया सं क्लिकुल कट जाताया। सन्दर की गली में, घर की धीडियों के पत, एक बहा-सा पीपल का वेड था जिस की सुखी पत्तियाँ टूट-टूट कर सिड़की है राम्ने बन्दर के समकते क्रयं पर का निरतो थी। घर की खामाशी में पतियों के प्रतं पर विसटने का शब्द ऐसे लगता था जैसे कोई अपने नाधुनों से उस एकाल को छील रहा हो ।

योषरन् कोडी की दो व्यालियाँ एक बाली में लिये हुए बन्दर से सा गया ।

माधियों को अभाज तुन्हारे साथ बग र्र आ के पूरा करेगा :

वस यात्रा को

चुन्देल से कार बस एग युकार्ने थीं, र उत्तर कर व गिलास पी बदल गया नहीं जासे थी—अर चिर जैसे बार

ķ

मैं भी ' हैं तुम्ह

ः लगा

यो । देख

पट हिया हुआ

सर ऐसा या जैसे मेरे लिए कुछ करने की जगह बढ़ मूत्र से अपने लिए कुछ करने को यह रहा हो।

"मुप्ते आपीत क्यों होगो ?" मैं ने कहा। "मैं तो बल्कि आप का आभार मानुँगा कि गुझे बिका मन्दिर देखें नहीं छोट जाना पडा ।" "तो पितए." यह बोला । "मैं ब्राह्मण है, इस लिए आपति को शोई दास

भी नहीं है ? मैं ने सेवल इस लिए पूछा बा कि बाप की बीती बाँपने में बरपन न हो। मेरे लिए तो यह खुशी की बात है कि मैं आप का इतना सा

राम कर सके । अप्र इतनी दूर से आये है ...., " घण्डा-मर बाद घोती बाँचे और बन्धे पर अँगोहा रही मैं से मिन्स के

परिवमी गोपुरम् मे तम के साथ अन्दर प्रदेश विद्या । तब तक में तम के प्रिपय

में घोरा-बहुत जान चुका था। उस का नाम 'श्रीधरम्' था। बह बहीं की एड

वामित हरेया में बाम करता था । उस दिन इनवार होने मे उमे सुट्टी थी ।

मैं काफी देर उस के साथ मन्दिर में धूमता रहा । बरी उस दिन मेरा कुछ

करें देवनाओं से परिषय हुआ । परम शिव, विध्नेटवर, पार्वनी, शंकर-नारायग,

राम और गोवाल-कृष्ण-मे सम परिचित्र देवता थे । अये देवता थे निशेषर (क्रिमे जिब-गण का मुखिया माना जाता है ), धर्मशास्त्रा खब्दप्या ( जिमे गिव

भीर मीरिनी-क्य विष्णु के संयोग से उत्पन्न बाना जाता है, और जो भरतों की नेभे पोड़ों का क्रिस देवता हैं) और विता (जिस के सम्बन्ध में पुजारिसों का

विद्यान है कि यह दिन-प्रति-दिन आशार में बटा ही रहा है )। देवताओं का परिचय देने के बाद श्रीधरन् मुद्रो कूषान्त्रस्म में ले गया । रहे दही की नाटपदाला थी जहीं धीराणिक नायाओं का अभिनम के मार

फेसर बाड रेंग्या बाता है। वहाँ से टीटते हुए यह मुझे मन्दिर के प्रपान उराधर निष्रुरम् के । वदम में बताने लगा। त्रिष्रुरम् हर साल क्रमैल के मरीने में

परा है। इस रात मन्दिर के बाहर थाक्तिकाड मेदान में हवारों रूपे की कॅरियशारी वहायी दानी है। जिन दिनों ईस्ट इंग्डिया कम्पनी के माप कीविन

रा मादन । मादिन हुका, जन दिवाँ बड़ी राजा राम बर्मा का राज्य था । राम र्कों को होग सक्य सम्पूरन् ( योग्य साहक ) के नाम से भी जानते हैं। राम करी है निवृत्त के एक अनिजात नायर परिवार की कन्या के बाध निवाह किया

क्योंगरी बहान हक

गालीयट से अर्णाजुलम् जाते हुए मैं रास्ते में विशृत उत्तर गया—वहत्रहुनायन् का मन्दिर देलमें के लिए। मन्दिर के पदिनमी गोपुरम् के बाहर बने विधान स्तम्भ के पास कक कर मैं कई क्षण उस की भज्यता की मुख्य औरों से देखता रहा। किर वहाँ से हुट कर अन्दर को नला, को पूजा कर के लौटते एक युवक ने मुखे रोक दिया। ध्यान से मुखे देखते हुए कहा, "आप मन्दिर में जाना चाहते हैं ?"

में ने चिहे हुए भाव से उस की तरफ़ देशा और सिर हिला दिया।

"परन्तु इस येश में लाप अन्दर नहीं जा सकते," यह बोला। "अन्दर जाने के लिए आवश्यक है कि आप उचित येश में हों—जिस येश में इस समय में हूँ।"

यह दो गज की दक्षिणी धोती तहमद की तरह वाँघे था और कन्चे पर गज-भर का टुकड़ा अँगोछे की तरह लिये था। गले में कुछ भी नहीं था। मुझे लगा कि मुझे बिना मन्दिर देखे ही लीट जाना होगा गयों कि न तो वे कपड़े मेरे पास थे, न ही मैं खरीद कर पहनने का तरद्दुद कर सकता था। मैं वहाँ से लीटने को हुआ, तो उस युवक ने पूछ लिया, "आप कहाँ से आये हैं?"

"आज कालीकट से आ रहा हूँ," मैं ने कहा । "वैसे पंजाव से आया हूँ।" "इतनी दूर से ? बहुत दूर से आये हैं आप !" वह वात बहुत कोमल ढंग

इतना दूर स ! बहुत दूर स आय ह आप ! वह बात बहुत कानल की से कर रहा था। चेहरे से भी बहुत सौम्य जान पड़ता था। ''आप मन्दिर देखना चाहते हैं, तो एक काम हो सकता है," यह सहानुभूति के साथ बोला। ''मेरा घर यहाँ से दूर नहीं है। आप को आपित न हो, तो मैं वहाँ चल कर आप को घोती बौर अँगोछा दे सकता हूँ। आप को आपित तो नहीं होगी न ?" उस का

स्वर ऐमा था जैसे मेरे लिए कुछ करने को जगह वह मुझ में अपने लिए कुछ करने की कह रहा हो।

"मुझे वार्यात कर्ने होगो ?" में ने कहा। "में तो बल्कि वाप का आभार मानुंगा कि मुझे बिना मन्दिर देखें नहीं छोट जाना पडा।"

'ती पनिए,'' वह योका। ''में बाहान हूँ, इस लिए आपत्ति को कोई बात भी नहीं हैं? में ने देवल इस लिए पूछा था कि आप को बोड़ी बौधने में बदवन न हो। नेरे लिए तो यह छुवी को यात है कि मैं आप का इसमा-सा नाम कर सकूँ। आप इतनो इस से आये हैं—'।'

परेटा-पर बाद भोड़ी बोचे जीर कन्ये पर लंगोड़ा रखे में ने मिन्दर के पिरमी गोर्मम् ने जन के साम जन्दर प्रवेश किया। तब तक में उस के विषय में पीरामी गोर्मम् ने जन के सिम जन्दर प्रवेश किया। तब तक में उस के विषय में पीराम्बह्त जान मुका बा। उस कर नाम 'श्रीयरम्' बा। वह नहीं नी एक पानिक मेंस्वा में काम करता बा। उस कर नाम 'श्रीयरम्' बा। वह नहीं नी एक

में काफी देर उस के माम मन्दिर में मुम्सर रहा। यहाँ उस दिन मेरा गुरु को देशाओं ने परिचय हुमा। परम शिव, विष्नेदसर, पार्वनी, संकर-मारायन, राम मेर पोपाल-कृत्वा—से सब परिचित देवता थे। सबी देवता थे निर्मार कि शिव-पण का मुख्या साना जाता है। स्पर्यालना अस्पर्या (जिस सिन कोर पोर्गित-एण का मुख्या साना जाता है। स्पर्यालना अस्पर्या (जिस सिन कोर पोर्गित-प्रकार कि स्टेन्ट के स्टब्स स्टार स्टूबर स्टूबर के कोर को असमी की

िकि तिकारण का मुस्तिमा माना बातर है। वर्ष नवता व । वर्ष नवता व । तिकार । कि तिकारण का मुस्तिमा माना बातर है। वर्षनास्त्र अस्पर्यः ( निवे विष्य वो मोनिने-कृप विष्यु के संदोग से तक्तम माना बातर है, और जो भववों की वर्षे थे। का स्थि देवता है। और मंति ( विस के सम्बन्ध में पुनारियों का विस्तान है कि कह दिन-कृतिनित आकार में बचा हो रहा है)। वर्षनाम कु का दिन-कृतिनित आकार में बचा हो रहा है)।

है रहालों का विकास हैने के बाद शीधरण मुझे कुमान्त्रलम् में ले गया।

हर वां की मारधमालम भी वहाँ वीराविक गावाओं का मितन के साम
लगर पाठ किया जाता है। यहाँ के लीटते हुए यह मुझे मितन के हमा क लगर पाठ किया जाता है। यहाँ के लीटते हुए यह मुझे मितन के हमा का विद्युद्धम् के स्थय में यहाने लगा। विद्युद्धम् हर साल अजैल के महीले में पाठ है। उस राल मित्र के बाहर वाधिनपाठ मेशन में हटारों रामें की मीटियाओं कराल मित्र के बाहर वाधिनपाठ मेशन में हटारों रामें की मीटियाओं काम की से साप की निम् पाठ करन स्थापित हुआ, जल दिलों बड़ी राजा राम वर्षों वा राज्य मां । राज कां ही शोप यहना सायुद्ध (शोध्य सातक) के नाम से भी जानने हैं। राम कां ही जिन्द के एक अनिजात जायर वरियार की कन्म से स्वार दिनाह किया था। तिनुरप्रम् उसी अवसर की याद में मनाया जाता है। उन दिनों मन्दिर के दक्षिण की और सामयान का पना जंगल था। जिम व्यक्ति की मृत्यु-दण्ड दिया जाना होता, उसे उस वंगल में भेज दिया व्यक्ता था और वंगली जानवर यहां उसे का जाते थे। राम यमा ने अवने विवाह के अयसर पर वह जंगल कटवा दिया था जिस में विचुर के लोगों में उस का मान यहत बढ़ गमा था।

यात करते हुए हम होग यावन श्रीभरन् के घर पहुँच गये। यहाँ आ कर मैं ने कपड़े बदल लिये। श्रीभरन् ने अनुरोग किया कि जाने से पहले मैं काओं की एक प्याली पी लूँ। जन के चेहरे के भाग और हायों के हिलने से कुछ घनराहट और उरोजना हालक रही थी। यह मुझे बता चुका था कि त्रिचुर के बाहर का मैं पहला व्यक्ति हूँ जो जन के यहाँ श्रीतिय के रूप में आया हूँ। मुझे बाहर के कमरे में छोड़ कर बहु काँकी लाने के लिए अन्दर चला गया। मैं उस बीच समरे के क्षर्य और दांवारों पर नजर बीड़ाजा रहा।

मन्दिर जाने से पहले श्रीधरन् ने जो फुछ बताया था, उस से मैं जान चुका था कि यह अपनी माँ के साथ घर में अकेला रहता है। इस पैतीस की हो चुकी थी, फिर भी उस ने व्याह नहीं िया था। आगे भी उस मा जिन्दगी-भर व्याह करने का विचार नहीं था। यह बहुत छोटा था जब उस के पिता का देहान्त ही गया पा । बीच में कई बार छोड़ कर अट्टाईस साल की उन्न में उस ने मु<sup>ह्किल</sup> से बो० ए० की पढ़ाई पूरी की थी। मां बागिक दिचारों की थीं—घर के काम-काज से जितना समय बचता, सारा पूजा-पाठ में जिताती थीं। श्रीवरन् पर गुरू से ही माँ का बहुत प्रभाव था। इस लिए बी० ए० करते ही उस ने धार्मिक संस्था की यह नौकरी कर ली थी। दूसरी किसी नौकरी की बात उस ने सोची ही नहीं थी। यहाँ उसे कुछ पैतीस कपया महीना मिलता था। त्रिनुर के बाहर सवा सो की एक नौकरी मिल रहो थो, पर वह तिचुर छोड़ कर जाने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। आज तक सिर्फ़, एक बार वह त्रिचुर से बाहर गया था—कालीकट । पर वहाँ से लौटने पर उसे कई दिन बुखार आता रहा । माँ का विश्वास था कि भगवान् बडक्कुनाथन् की सेवा से दूर जाने के कारण ही ऐसा हुआ है। स्वयं श्रीघरन् को भी इस बात का पूरा विश्वास था। माँ स्वयं घर से मन्दिर की सड़क को छोड़ कर जीवन-भर त्रिचुर की ओर किसी सड़क प्रमंहम तरह थमक रहा था कि यून का एक जर्राभी हो, तो साफ नजर वा वाये। श्रीपरन् ने बताया था कि सी बढ़ो मेडनत से हर रोज पूरे पर की बकाई करती है । यूँ भर काफी सहता हालत में या और दीवारों में जगह-जगह दरारें पड़ो थीं । घर में कुछ तीन कमरे थे । ध्रक आवे का जिस मे मैं बैठा था । उड से पीछे का कमरा क्लोई का या। शीसराकमराजिले में नहीं देख सका, रिर्दे से बीछे या और बहाँ काफी अधिया था। माँ उसी कमरे में रहती थी भीर वहीं उन्हों में एक छोटा-सा मन्दिर भी बना रखा था। घर के आंगन में मर का अपना दूँआ था किस पर मन्दिर आने से पहले में नहाया था। घर से निस्तने पर पहारे घर की ही एक छोटी-सी गली वो जिस के साथ पाँच फुट की दोबार उटो हुई बी। इस यही के सिरे पर एक छोटा-सा दरवादा बाजी बाहर को गानी में गुलका था। उस दरवाने को बन्द कर देने से वह घर बाहर भी दुनिया से बिलकुछ कट जाता था। अस्यर की गली में, घर की सीडियों के पाम, एक ब्रहा-सा पीपल का वेह था जिस की सूखो पत्तियाँ ट्ट-ट्ट कर खिडकी के रास्ते अन्दर के चमकते क्षर्य पर था गिरती थी। घर को खामाशी में पतिसी के फर्च पर विसटने का बाटर ऐसे लगता था और कोई अपने नालनो से उस एकान्त की छील रहा ही ।

योघरम् काँडी की दो व्यालियाँ एक बाली में लिये हुए बन्दर से आ गया।

भागिरी चहान सङ्

उस के लेहरे पर उसेजना धीर प्रवसाद पहुँच में बढ़ गया थी। प्यालियां वह तिपाई पर साले तथा, तो में से देखा कि उस गा हाय भी खरा-उस की रहा है। उस में एक प्याओं मूझे थी और दूसमी प्याली अपने लिए उठाता हुआ प्रमास के साथ मुसकराया। परस्तु पर मुसकरादद महकरादद नहीं, अपने बन्दर के किसी साथेग को रोयमें की कोजिस थी। कुछ देर नुपताब की भीते रहे। फिर मैं ने उस से पूछ जिया कि यह अपना छुट्टी का दिन किस तरहं विताता है।

'मंत्रित से छोट घर में माँ को भगतद्गीला का पाठ मुनाता हूं," वह किसी तरह अपनी प्रवस्तट पर कासू पाने भी लेखा करता बीला। "उस के बाद" रामकृष्य आश्रम के स्वामी भी के पात चला जाता हूं। यहाँ से भा कर" शा कर माँ को उन का प्रवस्त मुनाता हूँ। किर साना मा कर कुछ देर स्वाष्प्रम करता हूँ। नार्यकाल फिर मन्दिर में चला जाता हूँ। मन्दिर में लोटने तक खाना बनाने का समय हो जाता हूँ। मैं ने बाप को बताया था न कि रात का खाना मैं अपने हाथ से बनाता हूँ।"

"ह्मेगा यह एक ही तरह का कार्यक्रम रहने से कभी आप का मन नहीं कवता ?" मेरे मुँह से ये याद्र निकलते-न-निकलते श्रीधरन् का चेहरा पीला, किर स्याह पड़ गया। उस ने जल्बी से एक नजर अन्दर की तरफ़ देख लिया, किर दवे स्वर में कहा, "देखिए, ऐसी बात आप को नहीं कहनी चाहिए। मौं अगरेजी नहीं समझतीं—नहीं तो यह बात सुन कर उन्हें बहुत दु:ख होता।"

मुझे बफ़सोस हुआ कि मैं ने ऐसी वात क्यों पूछ छी। मैं ने क्षमा मौकी हुए उस से कहा कि मैं केवल जानकारों के लिए पूछ रहा था—किसी तरह की आलोचना करना मेरा उद्देश्य नहीं था।

"आप को ऐसा लग सकता है," श्रीघरन् कौपते स्वर में वोला । "परन्तु हमारे लिए इस से सुबकर जीवन का कोई रूप हो हो नहीं सकता । आप बाहर के नादमी हैं, इस लिए आप अप शायद इस चीज को नहीं समझ सकते ।" फिर एक वार अन्दर को तरफ नजर साल कर अटकते स्वर में उस ने कहा, ''हमें तो लगता है कि धर्म-चर्चा के लिए अब भी हमें बहुत कम समय मिल पाता है । आदमी कितना कुछ और कर सकता है—पर बहुत-सा समय घर के कामों

में स्वयं पता जाता है।"

गृह्या बहुत ही क्षान्नवित्तन ही कर बहु गठ गड़ा हुआ और बहुन्य ने पाल प्रस्ता कर एका ग्रमा। में बड़ेजी थी पुरुष था। थानी रण कर में दीवार पर की दिनों की देवने लगा। यनंत्रास्ता अध्यायका और अनिमान मायर-विदास की पुररों। राज्य पाय वर्षों और देवने हिए सामान स्वात कर विदास करनी का करनात। एसा पानी की प्रस्ता कर प्रस्तात। एसा पानी की प्रस्तात कर करनात। हो प्रसाद कर करनातों जो अनीवरण की मी श्वासेट एक सिंदरा

योरान् तीट आया । उस का चे दा मा बीर भी वेजान ही रहा था। में उस के मार्ड ही दुरु सरा हुमा। उसे यायबाय वेने हुए भी ने फहा कि भी सब का में मफहा पाहेला। "चलने से पढ़ के एक बार अस्पर भा कर भी की सी

शनकाद है दूं...।"

"बलना पाहेंने आप ?" शोधरन् बहुत आकस्मिक डंग से बीला । "ती बार् में आप को बाहर दश्याचे तक छोड़ हूँ ।"

''हों, बन एक बार अन्दर मों में मिल हूं'.''।''

"नहीं नहीं," श्रीचरन कैने हिन्दी संकट में पड़ कर हाथ साइता बोला !
"मैं की क्षेपत टोक नहीं है। जिस में वर्ष है—मायद थोड़ा बुद्धार मी है। मान उन हे "मिरा मतलब है लाथ अगर दन है "देविष्ण बुरा नहीं मानिएमा ! हमारे पर का वाद्यावरण कुछ दूनरी तरह का है। जाए को सावद "सावद में हमारा बार सहना""

"अच्छा, आम भेरी तरफ से उन्हें पन्यवाद दे दीजिएना," में से कहा। बाद इष्ट-पुछ मेरी समार में आ रही थी। बोधरन की बांसे करी-करी-तरे हो रही थी। जब रहा था जीते वह कपने एक अपराध की सामने मुर्त-कर में देख रहा हो। मेरा बहां माना सामद उन्हें चर के शीवन की सीसरी ममहून परना थी। "होते दुःस है कि उन का स्वास्थ्य दोक नहीं है। वे स्वस्य होतों, तो में अवस्य कर से मिनक कर जाता।"

में हाम जोड़ कर चलने को हुआ, तो शोपरन बीला, "में आत के साथ दर-वादे तक चल रहा हैं। बुद्रा नहीं सानिष्णा। इस घर में बाहर का लादयी पहले करी नहीं लाया। हतीलिए ""स्वित्य सायद मां "--।" और यह जैसे सब्ती ही बात में उला कर चुप कर बया।

भालिरी चटान चक

कारत की एक के जरह व तम दंड पेरे पांच क्रांत्र शांक्तिकार 母生作得主教中国 电放射工作系统 原始 有限 प्रकार करी राजी है जाता ने काल की करी करी करी है **新新州 大東州社** कोरिया के शर्म त्राहर के लोग हैं हैं है के दे काल आ साह है कार्य धारोह तथा वर्ष वत । द्वारत को केलते के केलते कर काला के सही और लड़के लेल ही हैं। इस के काला के सही और लड़के लेल ही हैं। इस के स्व एक वे अवस्था स्य वे स्टानेशन मनाया कि जा जन्म का लाग समाप्रे केलहे-हि भैने पैटेन देवने या इच्छा प्रश्य को, तो लहुमा भागता हुआ चीती. हाइनेम का गुमना देवत । मो मुलामें चला गया । हो मितिह बार भा कर बोला, अहा सीहियों हे जी। चलि कारण । को मितिह बार भा कर बोला, अहा सीहियों हे जी पल बादम् । पीकीदार अन्दर्भ देग्याचा सील रहा है।" भे जार पता गया। चौतीदार में दरवाजा कोल दहा है। में जार पता गया। चौतीदार में दरवाजा कोल दिया था। मेरेडपीहें हैं ने पर राज्य है पहुँचने पर सम ने मध्योर भाव में दोबार पर लगे बंहें को तरक हतात है में ने योरं पर पड़ा कि वह महत्त्व हन काल में बना था और कि वही है। फुमरों हो कि क्यार्टिंग दिया । पुद असि गोचो किये दरवाजे के वास ग्रहा रहा । मुख कमरों की दीवारों पर बने चिथ उस काल को कला के उत्पृष्ट दशहरा है। एक कमरें के दोवारों पर बने चिथ उस काल की कला के उत्पृष्ट दशहरा है। में पढ़ चुका, तो चीकोदार उँगलों में चार्या लटकामें चुनवार्य आगे और दिया। पटके कर करें एक कमरे के रामायण म्यूरेल का विशेष उल्लेख था। चल दिया। पहले वह मुझे जिस कमरे में ले गया, उस की दोवारों वर हिंदें पार्वतो, अर्द्ध-सरोपनार को पार्वतो, अर्द्ध-नारीश्वर और छहमा-मार्वती के चित्र बने थे। अर्द्ध-नारीश्वर के चित्र बने थे। अर्द्ध-नारीश्वर के चित्र में मुझे रंगी की योजना बहुत आकर्षक लगी। मैं फुछ देर हक कर ही आसिरी च्हात तर्क 98

100

清理学

Tim

38 1

77.

FA 7 577 Ē (c

1

₹

ŧ

चित्र को देशता रहा। चित्र से लोकों हटाते हुए सुझे लगा कि चोकोदार शहुत स्वान से मेरे चेहरे को देस रहा है। मुझ से ऑसों मिछने पर वह कुछ कहने में हुआ, पर चुप रह गया। में तस क बाद कुछ देर एक और बित्र के पास रहा, पहीं कहा, पर चुप रह गया। में तस क बाद कुछ देर एक और बित्र के पास रहा । यहीं से हटने लगा, तो फिर देशा कि चोकोदार उसी तरह मुझे बार रहा है। इस बार वह साहस करके बाद पास ला गया और बोला, 'दस चित्र में से से से को चे तुछ कुछ है—विदोध क्य से चेहरे का माय और बीलाओं की स्थित। यह कवाकोछ की मुदा है।"

मैने बन आश्वयं के साथ उस की तरफ देशा। बात उस ने साफ औतरेश्वी में कही थी—जो निःसन्देह रही हुई जापा नही थी। मैं श्रीर कुछ देर इस कर पड़ किस को देशता रहा। देशते हुए लगा कि पहछा बार राष्ट्रपुत्र में उस को रहे (धीपता करण नहीं कर पाया था। इस बार मेरी वर्षित्र वीकी रार में तरफ मूर्णे, से नह योगा हुए सहा था। इस बार मेरी वर्षित्र कीने की तरफ देश दिस सा

यहीं से निकल कर हम शांचे के एक कारे में बले गये। वहीं महिमाकी छेडे पुष्पिम पर भूरी कार्कारों में बले विवा ये। विषय या पायकी-विवास । विशेष या पायकी-विवास । विशेष पर कोने से पुरू करके बोध के हिस्से तक बहरवाड़ी और समिदार । विवास के सामित करका कि समुर्त्वतामा के लिए वे विवाह कर रहे तथा विवास के निष्पिम का सिक्ता है किया है। वह सामित के सही विवास के निष्पिम का सिक्ता है। किया है किया है। वह सामित के सही विवास के निष्पिम का विवास । कुछ जगह सब्देश करने वांचों में पित्रों पर अपनी पूर्विम कार दो थीं। उस जीर विवेत्र करके बोधोदार ने कहा, "वियो मले वांचों में दे दोवार में मीति के स्थाप के प्रति में सिक्ता दो थीं। उस जीर विवेत्र कारी थीं। उस ने इस्ट्रें सप्ति वांचा के विवेद करके वोंचार के स्थाप के स

में ने किए उस की तरफ देश शिया। यह भी कोर्यों की समादित करने हैं निए रहें। गमी टिल्पणी नहीं हो सकतो थी।

पटा गमा टिप्पणी नहीं ही सबता था। ''क्ष की बात है यह ?'' मैंने पूडा ।

"क्व की बात है यह ?" मेर्न पूछा। सम ने मेह में कुछ कहा जो सेरी संगत में कहीं आया। सामद इस का

च्तर उसे मालूम नहीं था। "तुम बढ़ से काम कर रहे हो सहीं?" में ने इस जिल्ल पुधा कि सामय

मातिरी चट्टान तक ७ यह यात इस के यहीं नीहरी करने में पहले की हो।

"मैं यहीं पैदा हुआ था," यह बीला । "महीं पीछे इमारा घर है।"

में ने उस से और नहीं पूछा। यह यहाँ ने मुझं साय के एक और कमरे में है गया। यहाँ की योगारों पर जिय-मोहिनों ने के कर पशु-पित्रमों तक के रितिनमय के जिस थे। यह यहाँ गोयदीन पर्यंत के चित्र की ओर संकेत करके बोला, "वैलिए, इस में पशु-पित्रमों के जोजन का कितना मुक्ष्म अध्ययन हैं।"

नित्र में मनपून पर्यंत-जोयन का यहुत सूदम और विस्तृत बध्ययन या, हालाँकि एक विशंगति भी उस में थी। वित्रकार ने प्रज के गोवर्डन पर्वत पर दोर और हरिण भी एकतित कर दिये थे। कुछ निशों में—विशेष रून से कृष्ण-गोपी-विहार के नित्रों में—थांगों के वासनात्मक भाव का बहुत सुन्दर नित्रण था।

अन्त में हम उस कमरे में पहुँचे जहाँ रामायण म्यूरेल वने थे। कमरे के एक कोने में दिया जल रहा था। उस से कमरे का धुआंरा वातावरण हलके-हलके कांपता महसूस होता था। चित्रों के रंगों में वहाँ अधिक निखार और स्पष्टता थो। मैं कमरे का पूरा चक्कर काट कर एक दोवार के वास कका, तो चौकीदार ने पीछे से कहा, "इन चित्रों को इतना वास से मत देखिए। थोड़ा पोछे हट कर देखेंगे, तभो आव को इन की वास्तविक सुन्दरता का वता चल सकेगा।"

हर बार बात कह चुकने पर उस की बांखें दूसरी तरफ़ हट जाती थों और निवला होठ क्षण-भर कांपता रहता था। "लगता है तुम चौकीदार ही नहीं, चित्रकला के पारखो भो हो," मैं ने हलके से उस के कन्चे पर हाप रख कर कहा। "यहाँ के सब चित्रों को लगता है तुम ने बहुत ध्यान से देख रखा है।"

उस की आंखें पल-भर मेरी आंखों से मिली रहीं। फिर पहले से स्यादा झुक गयों। "मैं भी एक चित्रकार हूँ," उस ने मुश्किल से सुनाई देते स्वर में कहा।

मैं ने थोड़ा चौंक कर उसे देखा। खाकी निक्कर और बाहर निकली खाकी कमीज पहने छोटे क़द और दुबले शरीर का वह चौकीदार एक चित्रकार था।

''तुम्हारा नाम क्या है ?'' मैं ने पूछा । मेरी आंखें उस के फटे पैरों, बौहों जीर टौंगों को रूखो चमड़ी और सूखे-मुरझाये होठों को देखती रहीं ।

"मास्कर कुक्न," उस ने कड़ा । "मैं कोचिन स्कूल ऑब आर्ट में शिज्ञा से रहा है।"

ेंतुम बार्ट स्कूल में शिक्षा के रहे हो और साथ यह कान भी करते हो ?" इर पर उस में दताया कि पैत्रेस का चौकोदार वह नहीं, उस का पिता है। रि दिनों बह छुट्टी पर गया है, इस लिए उसे लपनो लगह इयूटी पर छोड़ गया है। इर बह बाट स्कून जाता है, तब उस की जगह उस का माई रामन ह्यूडी पर रहना है। यह यहाँ सड़का था जिस से मैं ने उस लगह के बारे में पूछा था।

बात करते हुए हम वापत इयोड़ी में आ गये। में ने मास्कर से पूछा कि रंग की इपूरों का अभी कितना समय बाक़ी हैं। उस ने बताया कि इपूरों का हनर क्यान्सर पहुरे पूरा हो बुका है—इसी लिए मेरे लाने तक दरवाजा रेर हो चुटा या। मैं ने उस से कहा कि वह अबर खाको है, वो हम कही बस

मारकर ने बरबाजा बन्द किया और मेरे साथ गोचे आ गया। बहु में हैंन ने उस के छोटे भाई रामन को भी साथ के किया और पास ही एक बाय की हुइतन में चले गये। यहाँ बात करते हुए मुझे भास्कर ते पना चला कि हेर की उम्र कुछ बाईस साल है, हाला कि बपनी चनी पूँडों और चेहरे की दरी गरीकों के कारण यह तीस-बत्तीम से कम वा महीं समजा था। यह पहले विहें स्कूल तक पड़ा था। स्कूल में निकलने के बाद उस में थी-एक जगह मौकरी भर रहूण यक पहाचा रहू. भी, यर किसी भी जीकरी से सम ना सन नहीं असा। ससे बचनन से ही जिस ा राज्यामा पालका वा हिमो तस्य अपने इस योज को आगे बड़ा है। रिता जार्ट स्कूल की फीन नहीं दुदा नकते थे, दिर में किसी तरह थे का त्या बाट स्कूल का पान है विश्व के जिए राजी ही गये थे। वह पूरी कोशिय करता या कि र धाया कराव का गर्व इ ही दम्हें का दोस दिना पर न पड़े। इत जिए बडहान के समय सरदूरी व का पहार का कार महत्त्व का निश्चित्र संदेश या कि जेने सी हो, बही

च अपना कोसंखकर पूरा करेगा। भाग कात कर है सेरी यह इच्छा ही रही की कि उस की बनायी हुई भागावक रूप प्रश्ने ने उस से बहा कि इस के तिर्वहीं से उठ कर से उस के 1 पर चलुंगा : गरियो चट्टान तक

इस से भारकर योग कुष्टित हो गया। अपने नालूनों को देखता बोला, "में अभी विद्यार्थी है। सीम रहा है। घर पर योग्ने से साके रसे है"""पर उन में साम कुछ नहीं है।"

"साम न महो," में ने कहा। "पर जो कुछ है, उसे दिसाने में सो तुम्हें एजराज नहीं?"

"नहीं, एतराज नहीं है मुझे," यह बोला। "पर देवने की कुछ खास नहीं है। आप अगर देवना ही चाहते हैं, तो मैं "'रामन को भेज कुर कुछ खाके यही मैंनया देवा हैं।"

उम के भाग में गृशे लगा। कि गाकि दियाने में बायद उसे उतना एतराज नहीं हैं, कितना मुझे साथ पर ले जाने में।

रामन जा कर जल्दी ही लीट आया। भास्तर ने उस के बाते ही सब साकि उम के हाथ से ले लिये और बहुत संकोच के साथ एक-एक कर के मुके दिखाने लगा। उस के विषय सीमित थे—फिर भी यह स्वष्ट था कि वह काकी मेहनत और लगन से काम कर रहा है। एक बड़ा-सा फ़्रेम उस ने सुरू से ही अलग राव दिया था। और सब खाके देश चुकने के बाद मैं ने उस से कहा, "वह फ़्रेम नही दिखाया तुम न।"

"वह "विघ्नेश्वर का चित्र है," भास्कर अब और भी मंकीच के साथ बोला। "वह मेरा पहला बड़ा चित्र है। परन्तु धार्मिक है, इस लिए "।"

उस ने वह फ़्रेम उठा कर मेरे सामने कर दिया। और वित्रों की तुलना में वह चित्र काक़ी साधारण था। जब तक मैं उसे देखता रहा, भास्कर एकटक मेरी आंखों में कुछ पढ़ने का प्रयत्न करता रहा। मैं ने फ़्रेम उसे छौटाया, तो उस को आंखें अपने स्वभाव के अनुसार नीचे झुक गयीं।

"मैं धार्मिक चित्र नहीं बनाता," उस ने जैसे सफ़ाई देते हुए कहा, "आज तक यही एक ऐसा चित्र मैं ने बनाया है। यह मेरा पहला बड़ा चित्र था और मैं ने सोचा कि "शुरुआत के छिए" यही ठीक होगा।"

कहते-कहते उस का चेहरा थोड़ा सुर्ख हो गया—अपनी आस्तिकता के अपराध-भाव से। मैं उस के दूसरे खाकों को फिर और एक बार देखने लगा।

चाय पी चुकने के बाद भी हम लोग कुछ देर वात करते रहे। मैं ने रामन

में उन के बारे में पूछा, तो बंद बहुत उत्साह से अपनी पड़ाई-किताई का स्वीरा पुषे रेते लगा। उस बोच भारकर बचनी कोती से एक कार्यज फाड़कर उस पर पेरिन ने कुछ लिपदा रहा।

हम होन पान को दुनान से साहर निकने, तो तील गहरी हो पूर्त मो ।

हमें पानों के नम तरफ सम्मुह्तम के बून्द्रवार को संत्यों जल उठी । ताप हो

रात्री तरफ मारतीय मो-मेना के दो जहान भी जमनमा उठे । उन्हें मनतम्म

रात्री तरफ मारतीय मो-मेना के दो जहान भी जमनमा उठे । उन्हें मनतम्म

रिक्ष के उपनत्य में बत्तियों से समाया प्रया था । सास्कर के मंगे पर से कोई

रोज मूम पाने सी । वह सुक कर उसे निकालने लगा । जब वह दी या हुआ हो

हो में ने दिश केने के निष्य उत को तरफ हाम बंदा दिया । सास्कर के होट कुछ

राने के निष्य हिने, पर उत्त ने पुष्पाय पूस हो हाथ मिलाया और वाराम वल्ल

रान के निष्य हिने, पर उत्त ने पुष्पाय पूस हो हाथ मिलाया और वाराम वल्ल

रान वेही के तरफ यहने हुए मेरी नजर एक वार पांछे को तग्ज गयी,

रो देशा कि मास्कर कुछ कुरम सा स्वर दक पाय है। मूर्ज जपनी तरफ बेसते

पा कर बह मुग्रकराया और स्निनिवत लाव से सेरी तरफ यड आया । पास

सा उत्त ने कामक का बहु हुकका मेरे हाथ मेरे दिया निज पर उत्त ने पीराल

है हुछ निता या। में ने मोल कर देगा। कानव पर उस का पता दिया

है से या : मास्कर कुण, मदमनपी पैठेस, कीनिया ।

भी भी भारतर कुम्प, सटनवरा पलस, काश्वन । में ने अपनी प्रिट-नूक से काश्वन शाह कर उसे अपना भाग लिल दिया और फिर एक बार उस से हाथ मिला कर बोट जेट्टी की सरक वह आया ।

यूँ हो भटकते हुए

पन भिनारित, अपने बच्चे को छाती से सटाये, होठ उस के गाल पर रहे, सपमुंती श्रालों से फुट-बोर्ट पर स्टब्स्कर चलती गाड़ी से नोचे ततर गयी...! गाड़ी आपनी स्टेंगन पर आ कर इक गयी। आयकी अर्थाहुलम् के पास ही है। किसी ने बहाँ की नदी के पानी की मृद्य से बहुत प्रश्नेमा की की। कहा या कि एक बार अवस्य मुझे बहाँ जाना पाहिए। मैं आना सामान अर्थाहुलम् के होटल में छोड़ कर वहाँ चला सामा था।

द्लेटफ़ार्म पर जतर कर भै रेल की पटरी के साय-साथ नलने लगा। नदी सक जाने के लिए मुझे यही रास्ता बताया गया था। फिर भी दो-एक जगह रुक कर मुद्दों लोगों से पूछना पटा। जिस समय नदी के हिनारे पहुँचा, एक मल्लाह पार जाने के लिए सवारियों को युला रहा था। दिना यह सोने कि पार जा कर गया होगा, मैं नाव में बैठ गया।

पार पहुँच कर मैं किनार के साय-साय चलने लगा। नदी में पानी क्यांवा नहीं था। किनारे के उथले पानी में कुछ जगह पजु नहा रहे थे। कुछ जगह पत्तलो ईट नावों में भरी जा रही थीं। एक जगह घाट-सा बना था जहाँ कुछ लोग पानी में दुविकयां लगा रहे थे। सामने पुल था। पुल बहुत ऊँचा था, इस लिए उस के गीचे से गुजरता नदी का पानी बहुत सामोश और उदास नजर था रहा था।

मैं किनारे के साथ-साथ चलता हुना पुत्र के ऊपर पहुँच गया। यहाँ से नीचे हाँकने पर वह पुल मुझे और भो ऊँना लगा। यहाव के एक तरफ़ खुलो जमीन पर घोवियों ने कपछे सूलने के लिए फैला रखे थे। सब के सब कपड़े विलक्षण सफ़ेद थे। उन की वाँहें-टाँगें इस तरह फैलो थों कि लगता था वे कपड़े नहीं मनुष्य-यारीर के तरह-तरह के व्यंग्य-चित्र हैं जो स्कूल से लौटते बच्चों ने चाक के चूरे से बना दिये हैं। मैं मन-ही-मन उन बाँहों-टाँगों को नयी-नयी व्यवस्था देता कुछ देर वहां खड़ा अपना मनोरंजन करता रहा।

नदी का बहुत बड़ा कैनवस मेरे सामने था। उस हिलते-बदलते कैन इस में लोग नहा रहे थे, कपड़े धो रहे थे, नायों में इंटें ले जा रहे थे। पुल की ऊँपाई से देखते हुए लगता था कि जिन्दगी का वह छोटा-सा टुकड़ा, नदी के पानी के साथ, उसी की खामोशी और गित लिये, चुपनाप बहा जा रहा है। मेरा मन होने लगा कि कुछ देर के लिए मैं भी उस कैनवस पर उतर जाऊँ—घाट पर कपड़े रख कर नदी के कमर तक गहरे पानी में दो डुविकयाँ लगा लूँ। मैं पुल

षे गीचें पता गया और काफ़ो देर बच्चो की सग्ह घाट पर हाय रागे उपले पानी में पैर फलाता रहा।

महा कर विकला, तो मन हो रहा था किसी से बात करें। रुप्ये पानी ने पारेर से रकृति का दो थी। में ने कक मस्नाह से बात करने को कोशिया थी, मिर उस से सफलता नहीं मिली। भाषा बनन-सन्पर होने से बात की सुरूपत ही नहीं हो पाया बनन-सन्पर होने से बात की सुरूपत ही नहीं हो पाया थे। बनर मुझे कोई खात बात कहनी होती, तो हमारों से भी काम पहल सरसा था। मबर मेरी इच्छा जन पर मन का कोई मान महर करने की नहीं, मूंद है बोक कर दुख करने को से था। बपनी यादा में बहुत करी करता भी में मूंद से बोक कर दुख करने को से था। बपनी यादा में बहुत करी मन पहल सरसा पाया मान वानना जर तरह बपता ही। मगर कम समय दस बात से मन बहुत जराय हमा कि मैं नहीं कर नो कहेना हूँ। एह मजबूरी से कि दिल्ली से बात हो से बात हो स्वी कर को कहेना हूँ। एह मजबूरी से कि दिल्ली से बात हो से बात हो सम्मा पाया-मूली हिनी के बाद पर के दूर होने की चुकर पड़ वह ही।

वह रास्ता वर्षों के बीच में बाड़ी एक पत्नी-मी घी। शृक्ष पर के बरानदें मैं हुए बच्चे तेन रहें थे। वहीं बाड़ ही एक नमें तरफ में बाउन रीड रहीं, थे। एक बुक्त क्यों पर टॉर्च कैलावे कलकार रह रहा घा। कह उन पर को अपनी दोहर थी। मुझे बनते उन पर की बाद आरों किए में मेरे बचनत के कई सात गुदरें थे। उस धर को बचनी ही दुबह, करनी ही दोन्टर और अपनी ही काम होतों थी। मुबह स्कूल जाने की हलवल, दोषहर की रंगीन रोशनदानों से अती पूर्व की नदानों और शाम का बाहर बैठक में बिता जो के दोस्तों का लभाव। यह मुबह, दोहर और शाम हमारे पर की संस्कृति थी। अब जिन परों के पास से मुबर रहा था, जन में से हर पर की भी जपनी एक जलग गंदकृति थी—रोजमरों के छोटे-छोटे दुकड़ों से बनी संस्कृति जो उस घर के हर व्यक्ति के आज और कल को किसी-न-किमी हन में निर्धारित कर रही थी—साय उन पर मनूह के बाज और कल को जिस की ब्यापक संस्कृति का निर्माप इन छोटो-छोटो मंस्कृतिकों के योग से होता है।

कार्ग गित थे। रोतों के साय मिट्टी को ऊँवी में हूँ बनी थीं। बरसात से उन को रक्षा के लिए उन्हें नास्यिल के पत्तों को चटाइयों से उँका गया था। सामने मैदान की मुलो पूप में एक मजदूर इंटें तोड़ रहा था। पास ही तोन- पार टांगों जैसे वचवे, जिन के सिर उन के अरोरों का तुलना में काक़ो बड़े लगते थे, एक-दूशरे पर रोड़े फॅक रहे थे। उन मे कुछ हट कर एक स्त्रों अपना सूला स्तन वच्ने के मूँह में दिये वार-वार उस के गालों की रूखो चमड़ों को चूम रहीं थी। यह उस परिवार को अपनो दोपहर थी—एक और छोटो-सो संस्कृति!

रात को अर्णाकुलम् में वहाँ के आम्बलम् का वार्षिकोत्सव था। उस अवसर पर आम्बलम् का चारों ओर से दोयों से सजाया गया था। अन्दर देवालय के चारों ओर की जालियाँ अपने एक-एक झरोखे में टिमटिमाते दोयों की रोशनी में मोम की वनी-सी लग रही थीं। देवालय के सामने का स्वर्ण-स्तम्भ, कांपती लों के नगीनों से जड़ा, किरणों की डोरियों में गुँथा, अपने और उत्सव के महत्त्व का विज्ञापन कर रहा था। स्तम्भ के आसपास की भीड़ में कुछ देर घक्के खाने के वाद में आम्बलम् के पिछले भाग की ओर चला गया। उघर उस समय और प्यादा हलचल थी। तीन वड़े-बड़े हाथी सामने आ रहे थे। लोगों की वहत वड़ी भीड़ उन्हें घेरे थे। हाथी सुनहरे आभूपणों से सजे थे और उन के हौदों के अपर भी सुनहरे छत्र लगे थे। वीच के हाथी की पीठ पर मन्दिर के देवता को लाया जा रहा था। वहाँ लोगों से पता चला कि देवता को कई दिन इसी

रुष्ट् हायों को पोठ पर मन्दिर के चारों लोर घुमाया जाता है। वह रात आराट् की पो—वर्षात् देवता को जलस्तात कराने की । आराट् के क्षाप वह उरसव समाज हो जाता था।

हिंग्यिते के बाने बीन बादमी चार-बार बोतो की मदालें छिये चल रहे ये। बात में पंत्रवायम् चा। छोतों में पंचतायम् चुनने का बदुत उत्साह या। वर्गने बाने भी बहुत मान हो कर बजा रहे बे—विश्वेत क्य से सहुताई बाने।

लाम पास मामे छोग किसी तरह मन्दिर के अन्दर पहुँचने के लिए संपर्य कर रहे थे। त्रीक के प्रस बदाव में सींह केना पुरिकल हो रहा था, इस लिए ज्यारा संपर्य कर के मैं हिसी तरह जोट के बाहर निकल झाये में और एक तरफ़ा-दुक्ता छोग ही थे। जो मेरी तरह सींक से बाहर निकल झाये में और एक तरफ़ा-दुक्ता छोग ही थे। जो मेरी तरह सींक से बाहर निकल झाये में और एक तरफ़ा-दुक्ता छोग ही थे। जो मेरी तरह सींक से बाहर निकल झाये में और एक तरफ़ा-दुक्ता छोग हो थे। मन्द्रद थे जो अब उन बेंदिकाओं को सोड़ रहे थे जिन में बोशों देर पहले पूना हुई यी। में नोड़ के सहर बा कर अभी रत करम भी साही चला था कि न जारे किस सेंग्रेर कोने हे निकल कर एक ध्यक्ति से सामने बा सहा हुआ। "मिस्टर, हुम मुत्ते हुछ दे सकरे हो?" उछ ने अंगरेडों में कहा।

भै थोड़ा असक्याकर अपनी जगह पर रुक यया। उस आदमी की मैं ने सिर से पाँव तक देखा। उस के सिर के बाल सड़ी हुई थास को उरह पे। मई दिनों भी बड़ी हुई जिन्ही दाड़ी एक गुरहुरे बुग्हा-जैसी लग रही भी। फटी हुई फमीच की एक कम्बल भी जैसे बहु कही की तरह हाती से जिपहापे था। नीचे उस ने कुछ भी नहीं पहन रता था।

"तुम्हें यमा चाहिए ?" मैने उम से पूछा ।

"इकन्ती, युवन्ती या जी भी तुम दे सकी । मैं एक बार से दयादा किसी से नहीं मौगता । उसे देना होता है, दे देना है । नहीं देना होता, नहीं देता ।"

यह अवही अँगरेजी बील रहा था। मैं ने नीचा कि कम से कम मैट्रिक तक तो यह पड़ा ही होगा। "तुम भीग गर्यों माँग रहे हो?" मैं ने उस से कहा। "वानचीत से तो तुम तासे पढ़ें-लिती जान पड़ते हो। अँगरेजी इतनी अच्छी बील लेते हो "।"

"में तीन भाषाणें इतनो ही शब्छी बोल लेता हूँ," यह बोला। "अँगरेषी संस्कृत और तिमल।" फिर तिमल में कुछ कह कर उस ने कालिदास का एक इलोक पूरा दोहरा दिया—"रम्याणि बोदय मयुरांदव निशम्य शब्दान्"।" इलोक पूरा करते ही जतावले स्वर में बोला, "बताओ तुम मुझे कुछ दे सकते हो या नहीं ?"

"देने में मुझे एतराज नहीं," मैं ने कहा। "पर मैं जानना चाहता हूँ कि तुम पढ़े-लिखे हो कर भो भीरा वयों माँग रहे हो ?"

उस की आँखों में एक चुभन बा गयी। "मैं बेकार हूँ और भूखा हूँ," वह वितृष्णा और कडुआहट के साथ बोला।

"फिर भी पढ़ा-लिखा आदमी कुछ-न-कुछ काम तो"।"

वह सहसा तिरस्कार-पूर्ण स्वर में हैंसा और आगे चल दिया। उस स्वर से मुझे लगा जैसे चलते-चलते उस ने मेरे गाल पर थप्पड़ मार दिया हो।

आम्बलम् में बहुत-से पटाखे एक साथ छूटने लगे। आकाश में आतिशवाजी के कई-कई रंग विखर गये। इस से और पंचवाद्यम् के उत्तान स्वर से मुझे लगा कि आराट् का क्षण आ पहुँचा है।

मैं ने एक बार अपने सास-पास देख लिया। वह व्यक्ति अँधेरे में न जाने कहाँ गुम हो गया था।

आसिरी चट्टान तक

बर्गाहरू के तिम होटल में मैं ठहरा था, उस का मैनेजर बहुत मिलनसार बारणे था। उस को मिलनसारी को चलह से बिल जहाँ जरूरत से यथादा बढ़ बात पा, यही महसूस बने होता था कि एक बोहत के यहाँ मेहमान बन कर वेर्र हुए हैं—और दोस्त भी ऐसा कि कह-यह कर हर बीड विश्वासा या और विगा चाहें हर दार का परामर्थ होने जनता था।

"आज जा रहे हैं बार ?" में चनने के दिन नाइते के बाद काफी पी रहा वा, शो बह मेरे बाम जा बैठा। उस का पूछने का बग ऐसा था जैने इस के बाद वेने बही कहना हो कि नहीं, में आज आप को नहीं जाने हुँगा।

"हीं, आन शाम को बोट ने अलेप्पी जाने को सोच रहा हूँ?" सैने पहाः

'पेरियार हेक मर्ग कार्येगे ?''

में नहीं जानता चाकि वेरियार लेक कही है और उस मी विशेषता क्या है। में ने उसे यहा दिया कि न दो मुझे उस झील को कुछ जानकारों है और न ही मेरा यहाँ जाने का कार्यक्रम है।

"नरे !" वह बोला । "आप पेरियार केक के बारे में नहीं जानते ? वह वैशिण-परिचमी भारत की बन से मुन्दर सीम है। दूसरी विशेषता यह है कि एशि तील हैं। पारो तरफ पना जंगन हैं की हिंदर जीकों की बहुत बदी में पूनर मान में से कैने दे तोरों और पीठों की बिनारे से पानी पीते रेप करने हैं। दिवार के किए भी बहुत अध्यो जगह है। पर चल कि हिए एशि इमाज के किए मी बहुत अध्यो जगह है। पर चल कि हिए एशि इमाज की मुख्ती है।"

में ने काफ़ी की प्याही खाली कर के रख दी। भेरी कल्पना में पेरियार

आसिरी चहान वक

रेक का विच वन रहा या—मीर्ति में फैडा गहरे हरे रंग का पानी "पानी में वहनी लहरें "एक छोटी-मी नाज" बार्च तरफ पनी हरियाओ "कीने-कैंबी पहादियाँ और प्रवास निहत्यमता।

''यहाँ में किलनी दूर है ?'' में ने पूछा।

"तम के जिल् आप की मार्ग में अधिकी न जा कर पहले कोट्टायम् जाना होगा । कोट्टायम् में यह माठ-अध्यर मोल हैं। यम या देवनी मिल जाती हैं। आप गई, सी में मही ने आप की मारी व्यवस्था कर देता हैं। सी खबे में जाना-आना और रहना मव हो जायेगा।"

गो में से सीम-पालीम कामें उन ने बताया आने-जाने पर सर्च होंगे। तीस कामें बही नाम के देने होंगे। बाको तीम-पालीस रहने-पाले और 'दूसरी मृत्रिपालीं' पर लग जायेंगे। ''ऐसी जगह आदमी का अकेले मन नहीं लगता न !'' यह योला। ''इस लिए वहाँ के साथ का सर्च भी मैं ने गिन लिया है। होटल वहाँ कोई है नहीं, इस लिए रहने-साने का सारा इन्तजाम मेरे एक अपने आदमी के मही होगा। बही आप के लिए दूसरा इन्तजाम भी कर देगा…एकदम ए पेलास। आप तय नहीं कर पायेंगे कि पेरियार लेक ज्यादा स्वस्तुरत है या…।''

में मन में मुसकराया कि विनये की आँख कितनी दूर तक जाती है। अर्णाजुलम् के होटल में बैटा वह वादमी पेरियार लेक के साथ-साथ वहाँ की किसी लड़की के सोन्दर्य का सौदा भी तय किये दे रहा था।

मैं ने उसे नहीं बताया कि उस पूरो योजना पर खर्च करने के लिए सी एपया मेरे यजट में नहीं हैं। बहुत आभार के साथ उसे उस के सुझाव के लिए चन्यवाद दे पर उठ खड़ा हुआ। कहा कि इस बार मेरे पास समय नहीं हैं— अगली बार जाऊँगा, तो पेरियार लेक का कार्यक्रम अवस्य रखूँगा।

''खैर जब भी जायें, जाइएगा मेरे प्रवन्य से ।'' वह भी साथ उठता वोला ।
''मेरा कार्ड अपने पास रख लीजिए । पेरियार लेक पर मेरे-जैसी सुविवा साप को और कोई नहीं दे सकता।'' गाम को मैं ने बहेल्यों जाने के खिए फेरी के छी। बैक-बाटर्ज को माना

मा यह सेप पहला अनुमद था। कोबिन से बहेल्यों तक वैक-बाट्ज का खुना

दिखार है जो बैस्ताह केक के नाम से जागा जाता है। बैस्तार से फेरो को

दे बाग एक सोमांक अनुमद मा। कही खुने थानों में इतनी बताई देशी

दिखारी कि समता हम बतातों ने देश में प्रवेश कर रहे हैं। सहता करी का

हारिन बरता बोर बसातें पानी को सनह छोड़ पैन फड़कड़ारी झालारा में सह यहाँ। कीर के करर उक्तीनरतें पंत्री को जानी-सी दूनी जाती। हुए वर देशी रहेने के बाद बतातें जिल्ला को कि किसी बतार दिखारी से तहता आरी।

रबंदी रहने के बाद बलाई फिर पानों के किसी दूसरे हिस्से में उतर बाठों। यह हर में देख कर रूपता कि पानों पर रुद्दें के फूलों का एक द्वीप तैर रहा है। पर हुछ ही देर में उधर से आठों किसी फरी का साइरण वज उठता और कई के फूलों का द्वीप किर से कडकड़ाते संखों में बदल कर आकाप में चा जाता।

भी को द्वीप किर से फड़कड़ाते पत्नी में बदल कर साकाय में कह जाता।

करेगी पहुँकरों से प्रक्रेस सुबह हो गयी। अब हुम और में रही, पानी की बहाई पर चल रहे थे—पानी की हाइबे, यबवे, दौराहे, बीराहे। यातायात के लिए देकतादर की काट कर बनावी गयो उन नहरों की सतह पर सुबह को एकी दिनार के लिए देकता की सितार से सिताय पर दें। फेरी वहां किनार के विप्ताय में बदाती, कहां पानी में करते नारिकारों के विपत्न पर दें में करते करात है कि प्रक्रिक कर रहे हैं। फेरी वहां किनार के विपत्न साम करात में बदाती, कहां पानी में करते नारिकारों के मोर्च से दें में करते हुए विकोध कर रहे हैं। किनार से मोड़ा हट बाने पर पूरा बाह्य साम पर से करते हुए विकोध कर रहे हैं। किनार से मोड़ा हट बाने पर पूरा बाह्य से पानी में प्रतिविध्यत पियार है हो की रहा में पूरा में बार वहुंकर पर मोच का बाह्य कहां सहुर्य हो बारा में पर दूर साम कर से का बाह्य से का बाह्य साम करात करते हैं। बारा और सार इकहरें आकाश के मोचे होत बारीन पर भीद का बाह्य हो।

याम को अनेज्यों के समुज्जद पर शीन बज्बों के साय मिल कर रेत के सामकृत्य कराता रहा। जिस समय समुज्जद पर पहुँचा, ये कशे—एह लड़को, से सहुदे—पहुँके रेस होरें को स्पादें का पढ़ें से। में कुछ दे रह कर दल के हायों का कीजल देखता रहा, फिर पैरों के मार जन के पात बँठ स्था। राष्ट्रको में न जाने कैंगे—शामा अपनी स्त्री-पृक्षि में—पहणान लिया कि में गाठकाणम-भागो माँ। हैं। यह अदक-अदक कर वाल्य बनाती दोलों, "आपण क्यापणित्रकी नामों है ?"

"हैं," में ने महा । "तुम्हें दिस्से शाली है ?"

"मैं "हमा कियों में "," और यक कर उन ने बन्ते से अपनी हिन्दों की फिताय निकार की । जम में देख कर बोकों, "मैं "दूसरे कार्म में "हिन्दों पडती हैं।"

िरदी में तम लोगों को यानगीत प्यादा नहीं पल सकी। उन लोगों को किरदी के मोड़े-में हो याक्य जनाने आते थे। मगर इस के यावजूद जन्ही ही तम में पिन्छा हो गयी और ये मृत्ते देत का आम्बलन् बनाना सिसाने लगे। जिम तक उन्हों ने पारी तरक में देत में मूराधा करना गुरू किया, उस से मुझे लगा कि ये एक भट्टी बनाने जा करें हैं। मगर घोरे-घोरे वे सूराख आम्बलम् के सन्दर जाने के कामते जा नमें, रास्तों के आगे गोपुरम् छड़े हो गये और गीप में देवस्थान की स्थापना हो गयो। एक लड़के ने अपनी जेब में लाल फूल भर करों थे। ये उम ने आम्बलम् में इधर-उधर दिखरा दिये। इस से जिल्प के अतिरिक्त आम्बलम् का वातावरण भी अस्तुत हो गया।

वाम्यलम् बना चुकने पर उन्हों ने मुझ से कहा कि अब मैं भी वैसा ही आम्बलम् बनाऊँ। मैं ने बड़ो तत्परता से अपना निर्माण-कार्य शुरू किया। मगर जब मेरा आम्बलम् बन कर तैयार हुआ, तो वह आम्बलम् न लग कर भूतों का छेरा लग रहा था। बच्चे मेरे आम्बलम् पर काक़ी देर हँसते रहे।

फिर हम सफ़ेद कवूतरों को पकड़ने के लिए उन का पोछा करने लगे। क्यूतर कुछ ऐसे अविद्यासा थे कि हम अभी उन से बीस क़दम दूर होते और वह सारे का मारा झु॰ड उड़ कर पचास क़दम और आगे चला जाता। हम बहुत सावधानों से आगे बढ़ते हुए फिर उन से पन्द्रह-बीस क़दम पर पहुँचते, तो वे फिर उड़ कर बीच का फ़ासला उतना ही कर देते। हम शायद मीलभर उन के पीछे दौड़ते रहे। पर कवूतरों ने एक बार भी हमें अपने इतना पास नहीं पहुँचने दिया कि हम कपड़ा डाल कर उन में से किसी एक को पकड़ने की कोशिश कर सकते।

1

बनने बने गये, तो हुए देर में यक कर अकेटा रेत वर लेटा रहा । कन्या-हुनारी का और बातों समुद्र की तट-रेखा दूर तक दिखाई दे रही थी । समुद्र में राना पोरे-पोरे बहु रहा था । यह छहुर मुंत से एक गढ़ दूर सक की रेत की नियों गयो । फिर एक और छहुर मुंत से पीय-छह इंच दूर तक आ कर और स्थों। उस के बाद अपनी छहुर जगते से में दो कुट आगे तक चली बातो । समुद्र में हुद्र तक बहुँ से उठ कर वागत चल दिया था।

कीवलम् धीन निवेद्यम् मे सात मील दूर है। उसे यह नाम शायद इस लिए दिया गया है कि उस का आकार मलयालम् के अक्षर 'को' से मिलता-जुलता है।

मेरा इराया रात यहाँ के रेस्ट-ताउस में काटने का था। यह सीच कर कि विस्तर पहीं मिल जायेगा, मैं अपना सामान त्रिवेन्द्रम् के होटल में ही छोड़ आया था।

जिस बस्ती में बस ने छोड़ा, वहां से बीच एक मील पर था। शाम हो चुकी थी। मैं ने स्टाप पर उतर कर अपने आम-पास देखा। कुछ दूर तीन-चार बुड्ढे परथरों पर बैठे अपनी ज्ञान-गोष्ठों में लीन थे। एक लड़का साथ-साथ वैश्वी पन्द्रह-शीस टकरियों को हांक रहा था। सड़क के मोड़ के पास एक स्त्री चूत्हा जला रहा थी। वायों तरफ चाय की दुकान में अंगोठी पर पानो उवल रहा था। मैं पहले एक प्याली चाय पी लेने के लिए उस दुकान के अन्दर चला गया।

वहां कितने ही लोग चाय पी रहे थे। एक बाहर के व्यक्ति को आया देख कर उन की वात-चीत रक गयो। में कुछ बेढय-सा महसूस करता एक तरफ़ जा वैटा। जब तक मेरी चाय आयी, तब तक एक अधेड़ व्यक्ति उठ कर मेरे पास आ गया। उस ने आते ही पूछना शुरू किया कि मैं कहाँ से आया हूँ और उस जगह मेरे आने का कारण क्या है। यह जान कर कि में दिल्लो को तरफ़ से आया हूँ, वह पास की कुरसी पर बैठ गया और दिल्लो के बारे में तरह-तरह की बातें पूछने लगा।

कुछ देर वाद जब मैं चाय पो कर उस दुकान से निकला, तो वह भी मेरे साथ था। उस की बार्तें अभी समाप्त नहीं हुई थीं, इस लिए कोवलम् की सङ्क

आखिरी चट्टान

पर भी वह मेरे खाद्य-साम अलने लगा। सुनसान सहक थी। दूर ठक कोई बाता-बाता दिसाई नहीं दे रहा था। बँधेरा भी उतर बाया था। मुझे उस का साप चलना अच्छा ही लगा. क्यो कि अवेले में हो सकता या किसी गलत रास्ते पर मटक जाता। वह मुझ से सब कुछ पूछ बुकने के बाद अब अपने बारे में बता रहा था। यह वहाँ से कुछ मील दूर एक गाँव में रहता था। "हमारे गाँव का क्योंदार दहत जालिस बादमी है." वह वह रहा था । "मगर करर एक उत की इतनी पहुँच है, कि कभी उस पर कोई जांच नहीं आती। सारा इलाक़ा पस से घर-घर कांपला है । किसानी पर शुठे मुख्दमें बनाना, उन्हें पिटवाना या नान से मरवा देना और उन की बहु-बेदियों की इरुजन उतारना, ये सब उस के रोड के कारनामे हैं। गया किसी तरह अस आदमी की रिपोर्ट पण्डित मेहक तक नहीं पहुँचायो जा सकती ?

रास्ता सँकरा था और जगह-जगह उस में फिसलन भी थी। एकाप जगह मैरा पौर किसलने को हुआ, सो बाहु से पकड़ कर उस ने मुझे सँमान लिया। पर्भोडार पर अपने मन का गुवार निकाल चुकते के बाद वह मुझे वहाँ के जीवन है बारे में और और बातें बताने रूगा । बाखिर इस वस दोराहे पर परेंच गये वहीं से एक रास्ता रेस्ट-हाउस की तरफ बादा था और दूसरा बीच की तरफ ! मैं में सोवा कि पहले कुछ देर कीच पर बैठते हैं — रेस्ट-हाउस में जा कर हो सीना ही है, वहाँ किसी भी समय जाया जा सबता है।

बीच पर आ कर हम शोग काशी देर रेत पर टांगे फैलाये बैठे रहे। अह पंती तरह बात करता रहा-अपने बारे में, नौव के बारे में, वहीं के भीगों के बारे में--बच्चों को सी सादगी के साथ । सामने समूद्र का पानी बाबब बेंक्सी के साथ अंभेरे में छटपटा रहा था। शहरी का शाम एक चमाके के शाय रेत हैं। टेकराता. किर हारा-सा लोट जाता । बुछ देर दूर बुनम्नाने के बाद दिए सभी पेरह जोर से का कर टकराता और फिर छोट जाता।

"हम सीग महाँ आधे भूगे रह कर जिन्दरी काटने हैं," वह कह रहा था। "महमाई दिन-ब-दिन इस तरह बढ़ती का रही है कि हम सीय कावल तो बना. मिनिनी--देपियोका--भी भर-देट नहीं सा पाते । वह दिन बहुत सुर्छाहरमदी सा होता है जिस दिन साने की बावस मिल बाव । वई बार हुद क्षोग विक्र मनी हुई भएको सा कर रह काले हैं क्यों कि सेच के लिए पैसे नहीं होते। एक यह मग्द भी है जिस में अब तक हमारे मछकों के कोट में क्यों नहीं की—पता महीं किस दिन सरकार इस पर भी प्रतिबन्ध लगा दे और हमें मछली मिलना भी महिक्त हो जाय।"

मेरा भाषा ध्यान सम की बानों में था, बाघा समुद्र की तरफ । लहरें उछल-इएल कर देत पर निर पटक रही घीं—एक आवेग भीर पागलना के साथ । भीर देत ने कोई कीण अपने में दक रखी थी जिसे उन्हें देत की सतह सीए कर हासिल कर ऐना था।

"गरीयी और वेकारी इतनी है कि कई घरों की लड़कियों की मजबूर हो कर पैरा करना पड़ता है,"—मेरा साथी कह रहा था। "दो बहुत साने के लिए मिनी तो किनी तरह मिलनी ही चाहिए। सरकारी तौर पर वेस्या-वृत्ति पर प्रतिवन्य है, पर सरकारी हलके में ही उन लड़कियों की माँग सब से वयावा है। ये रात को त्रियेन्द्रम् के होटलों में ले जायी जाती है, या अपने घास और टाट के घरों में ही छिपे-छिपे यह ज्यापार करती हैं। हम लीग झांलों से देखते हुए भी नहीं कह सकते। कहें, तो उन्हें साना-दाना कहां से ला कर दें?"

अँधेर के साय-नाथ समुद्र का पागलपन बढ़ता जा रहा था। अब लहरें आस-पास की पूरी रेत को घेर लेने की कीशिश में घीं। जब हमें लगा कि हमारे बैटने की जगह भी अब सुरक्षित नहीं है, तो हम उठ कर रेस्ट-हाउस को तरफ चल दिये। पर वहाँ पहुँचने पर पता चला कि रेस्ट-हाउस में कोई भी कमरा या विस्तर खाली नहीं है। भी बज रहे थे। छीट कर त्रिवेन्द्रम् जाने के लिए भी कोई वस नहीं मिल सकती थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करना चाहिए—विना विस्तर के सिवाय रेस्ट-हाउस के और कहाँ रात काटी जा सकती थी? मैं ने चौकीदार की थोड़ी मिन्नत की, उसे लालच दिया, उस से बहस भी की—पर काम नहीं बना। आखिर उस पर झल्ला कर मैं रेस्ट-हाउस से वाहर चला आया।

मेरा साथी भी मेरी वजह से परेशान था । पर उस के होठों पर हलकी मुसकराहट भी थी। शायद इस लिए कि थोड़ी देर पहले तक मैं जितना गम्भीर और खामोश था, रेस्ट-हाउस में जगह न मिलने से उतना ही विखर गया था।

बोउने वाको रात का पूरा संकट साथे पर किये में कुछ देर उस के साथ दो-पेट्रे पर कहा रहा---जैसे कि बस्ती, रेस्ट-सुडम और बोन के अलावा बहाँ से रिमो भीषी तरफ भी जाया जा शकता हो। चेरा साथी भी मन-ही-मन दियाँत पर जायना हिसा रहा। किर बोजा, वस्ताइए नहीं, अमा फुछ-न-फुछ इरवजाम हो बोगा। भे मंत्र में पका करता हूँ—सायद वे लोग स्कूच का बोर्ड कमरा एठ-मर के लिए रहोल हैं।"

मह निषर को बरा, मैं बुडबाप उस के पोछ-पोछ बकता गया। गोव मही पास है बा। एक दक्क को हमारक को छोड़ कर दारणे तस कबनी कोरिया थी। वहीं पहुँक कर उस में कुछ लोगो से बात को, तो उस्हों में स्कूल का कमरा तोज देने से लायोच नहीं थी। कमरा गुज्जे पर हम में नहीं सीम वेषें साथ-साथ जोड़ छो। गोव के सर्थे से एक पासर और सिहमा भी ला दिया मेरा। इस सरह राज माटने को स्थादना हो गयो। मगर तथ पर और सबस्य ममने नायी जिसे में तथ तक भूक रहा था। मुने भून लगी थी। रेस्ट-राज्य के पीकोशर है सह साथा मा, दम लिए खाना रामने को नहीं लागा चाहना या। में ने भूछ संकोश के साथ सपने साथी से इस ना विक्र किया। सम में किर ना कम पांच के लोगों से नात की। पर दश पटना कि साने की तथ तथा सामय स्वै देख हमी मिरोगा—सिर्फ हिसी लहने की भेज कर बस्त्री में दूप मैंगबाया पर सामत ही साथ में मुस्त स्वित स्वी स्वाय स्वाय स्व

एक एउके को बहती भेज कर हम लीग काफी देर हरून के बराबदे में देरे बाद करते रहे। जिस बादमों से क्षूक को बादों को गयों थो, वह भी बनने दामार के साम बनी वा गया। दो-एक और गोज भी बा गये। इक तरह के बेरदेशे बोजने तसान वाला कोई मार्से था, वह जिए चेरा छानो एक तरह के बेरदेशे बोजने तसाने वाला कोई मार्से था, वह जिए चेरा छानो एक तरह के ब्यादित का काम बरता रहा। बानचीन का बिबस बरो चा—चून, बोमारी बेर बेरोजमारी। किल्की की तरक के बादे ब्यादित को वे बनने पूरे हागात बना देना बाहते थे। एक बुद्धा वार-बार कर राग चा—मन्त्रमें, दाव में—कि बन दिल्ली को सरकार ऐसा कोई बानून महीं बना करने दिन से हर कारने को दोनो बनते का साना विनया कीनामंत्री हो जाय ? "देत बारा गाना है, हमी हल बोजना है," जन ने बहा। "देते बारा मनिने, दो वह दान नहीं कर गन्छा । हम कोष संकार के बेल हैं । यदा सरकार का यह फर्ज नहीं कि हमें पूरा कार्य दें ?"

जो लड़का बर्जी गमा था, यह दूप ले कर लीट आया। इस के पीछ-पाछे यो कालि भी आये—एक लकड़ी टेक्सा युट्डा होर एक युवा हो। हमी जरा पीछे एको रही, युट्डा हम छोगों के पाम आ गमा। इस को सक्तेद दाड़ी काली क्रियो-पीची बटी हुई भी। पास आ कर यह टुछ पल मुझे द्यान से देखता रहा, फिर अपनी भाषा में पूछ कहने लगा। मेरे साथी ने मेरे लिए अनुवाद कर दिया। युट्डे का लड़का हुछ दिन पहले पर छोड़ कर चला गमा था। किसी ने उसे बताया था कि वह माम कर दिल्ली गमा है। भाज यह जान कर कि मैं दिल्ली की सरफ से आया है, यह अपनी बहू को साथ ले कर मील-भर से यह पता करने आया था कि दिल्ली में रहते कभी मेरी नजर भूमनायन् नाम के किया लड़के पर सो नहीं पड़ी—लड़के की उद्य लगभग मेरे जितनी है, रंग सौबता है और बात करते हुए यह थोड़ा हकलाता है।

में ने उसे बताया कि एक तो में दिल्लो का रहने वाला नहीं हूँ, दूसरे दिल्लो-जैसे दाहर में किसी को इस तरह पहुंचान पाना सम्भव नहीं है। बुड्डा निराश होकर पल-भर कुछ सोचता छड़ा रहा। किर वापस चल दिया। अपनी बहु के पास पहुँच कर रूक गया। युवा स्त्री कुछ देर धीमें स्वर में उसे कुछ समझाती रही। उस की बात सुन कर वह किर हम लोगों के पास चला आया। आ कर मुझे लड़के के क़द-काठ और चेहरे-मोहरे के बारे में विस्तार से बताने लगा। पर मैं इस पर भी उसे कोई आश्वासन नहीं दे सका, तो वह अविश्वास की एक नगर मुझ पर डालकर किर वापस चला गया। इस बार उस की बहूं ने भी उस से और बात नहीं की—सिर झुकाये चुपचाप उस के पीछे-पीछे चली गयी।

उन के चले जाने के बाद मुझे बताया गया कि भूमिनाथन को घर छोड़ कर गये साल से ऊपर हो चुका है। उन लोगों के पास पहले अपनी जमीन थी जो लगान न दे सकने के कारण उन के हाथों से चली गयी थी। घर में बूढ़े बाप और पत्नी के अलावा भूमिनाथन के दो बच्चे भी थे। मजदूरी कर के वह पाँच आदिश्यों का पेट नहीं भर पाता था। एक दिन गुस्से में आ कर उस ने

भापको पोट दिया। फिर इस बात कामन को इतनारंज लगाकि उसी रात पर छोड कर बला यया। कुछ लोगों का खबाल था कि उस ने वहाँ से जा कर वात्यहत्याकर को थी। बुढ्धा रात-दिन उस को याद में रोता रहता था, इस निए लोगो ने तस में कह दिया या कि मूमिनायन् मरा नहीं है, दिल्ली में हैं— एक धादमी ने अपनी आंखों से उसे वहाँ देखा है।

"अब इसकी बहू मजदूरों कर के घर का खर्च चलातों हैं। तब इसी बात पर शप-चेट्टे में लड़ाई हुई यो। लडका चाहना या कि उस की बीबी भी साप मन्दूरों करें, पर बाप इस के लिए राओ नहीं था। उस का हठ था कि उन के पर की कोई लड़की-औरत सजदूरी करने नहीं जा सकती। अब मांबही घर हैं, वहीं यह खुद है जो वह को कमाई ला कर चुपचाप पड़ा रहता है। आदमी का पेट है-कब तक मूला रह सकता है ?"

पोडो देर में बुद्धा किर थापस भाता दिखाई दिया। उस को बहु अब उस के साम नहीं थी। इस बार आंकर यह बोला कि में लौट कर दिल्ली आर्के ही खबात चरूर रहें । हो सकता है कभी उस पर मेरी नवर पड़ जाय। बस हीलत में भै उसे विद्वी डाल हूँ। और यह नये सिरे से मुझे लड़के के नमन-नेदश और रंग-रूप सादि के विषय में बताने शगर ।

मैं ने इस बार कह दिया कि में दिल्ली जाऊँगा, तो जरूर खबाल रहीँगा। दूरी की बांलें मर बायों। वह चलने के लिए तैयार हो कर बांकें पॉछता हुया पोताकि मुबह मैं वहाँ से जल्दों न चलाबार्क, उस वा इन्तडार कर सूँ—वह मा कर मुझे अपना पता निखा एक पोस्ट कार्ड दे जायेगा।

अस्त्रिरी चट्टान

हत्ता-हुमारी । सुनहते सूर्वोदय और मूर्वास्त की मूनि । षाविरी चट्टान दक

ı

में व होत्य के आमें अने काथ देश के बामी सरह, मन्द्र के खरस से उनसे स्थात च्युको में से एक पर सर्व हो कर में देर कहा भारत के स्थल-भाग की शांधिको पहुँचा को केएछ। क्या । पुरुष्टीन में गम्मान्द्रमारी के मन्दिर को ठाल और मुद्देद महीर्थ समाप्त रही थी। अरब स्थापर, हिन्द महासागर और बंगाल षी गाडो—इन कीनों में संगमन्द्रवलनी पर चट्टान, जिस पर कमी स्वामी विभेडानन्द ने समापि जनायी भी, तर सरफ से पानी की मार सहसी हुई स्वर्ष भी मगाधिर्वायत्सी तम रही थी। दिन्द महासागर भी ऊँवी-ऊँवी लहरें मेरे वामनाम को स्वाह चुन्तों से टकरा रही थी। बलराती हहरें रास्ते की मुकीली पट्टाको से कटती हुई लाती थी जिस से उन के ऊपर चूरा बूँदों की णालियों वन जाती थों। मैं देश रहा या और अपनी पूरी चेतना से महसूस कर रहा या-शक्ति का निस्तार, विस्तार की शक्ति । सीनी तरफ़ से लितिज तक पानी-ही-पानी था, फिर भी सामने का वितिल, हिन्द महासागर का, वपेशमा अधिक दूर और अधिक गहरा जान पड़ता था। लगता था कि उस और दूसरा छोर है ही नहीं । तीनों ओर के दितिज को बांदों में समेटदा में जुछ देर भूला रहा कि मै मैं हूँ, एक जीवित व्यक्ति, दूर से आया याभी, एक दर्शक । उस दृश्य के बोच में जैसे दृरय का एक हिस्सा वन कर खड़ा रहा—बड़ो-पड़ी चट्टानों के मीच एक छोटो-सो चट्टान । जब अपना होश हुआ, तो देखा कि मेरी चट्टान भी तव तक यहते पानी में काफ़ी घिर गयी है। मेरा पूरा शरीर सिहर गया। मैं ने एक नजर फिर सामने के उमड़ते विस्तार पर डाली और पास की एक सुरक्षित चट्टान पर कूद कर दूसरी चट्टानों पर से होता हुआ किनारे पर पहुँच गया।

पिच्छिमी क्षितिश में सूर्य धीरे-घीरे नीचे जा रहा था। मैं सूर्यास्त की दिशा में चलने लगा। दूर पिच्छिमी तट-रेखा के एक मोड़ के पीली रेत का एक ऊँचा टीला नजर आ रहा था। सीचा उस टीले पर जा कर सूर्यास्त देखूँगा।

यात्रियों की कितनी ही टोलियाँ उस दिशा में जा रही थीं। मेरे आगे कुछ मिश्वनरी युवितयाँ मोक्ष की समस्या पर विचार करती चल रही थीं। मैं उन के पीछे पीछे चलने लगा—चुपके से मोक्ष का कुछ रहस्य पा लेने के लिए। यूँ उन की वातों से कहीं रहस्यमय आकर्षण उन के युवा शरीरों में था और पीली रेत की पृष्टभूमि में उन के लवादों के हिलते हुए स्याह-सफ़ेद रंग बहुत आकर्षक

सगरहें में। मौश का बहम्य लगी सीय में ही बा कि हम छोग हीते पर पहुँच गरे। यह वद 'सैण्ड हिल' थी जिस की चर्चा में बहाँ बहुँचने के बाद ने ही मुत रहा था। मैग्ड हिल पर बहुत-ते लोग थे। आठ-दस नवगुनतियाँ, छह-साठ नराइक और दो-नीन बान्धी टीवियों वाले व्यक्ति । वे शायद मूर्यास्त देश रहे में। गरनेमेण्ड गेम्ट हाउस के बैरे उन्हें सूर्यान्त के समय की काफी विला रहे ये। उन लोगों के वहाँ होने से सैण्ड हिल बहुत रंगीन हो उठी थी। बन्धा-कुमारी का मूर्योस्त देसने के लिए उन्हों ने विशेष क्वि के साथ मुन्दर रंगों का रेशम पहनाथा। हवा समुद्र को तरह उस रेक्सम में भी लहरें पैदा कर रही थीं। निशन से युविवर्ष बहाँ बा कर यकी-सी एक शरफ बैठ गर्यी-- उस पूरे कैननस में एक तरफ़ छिटके हुए कुछ बिन्दुओं की तरह। चन से कुछ दूर का एक रग-होन बिम्नु, में, ज्यादा देर अपनी जगह स्थिर नहीं रह सका। सैण्ड हिल से सामने का पूरा विस्तार हो दिखाई दे रहा था, पर अरब सागर की तरफ एक और ऊँचा टीला था जो उपर के विस्तार की ओट में लिये था। सूर्योस्त पूरे विस्तार को पृष्टमूमि में देखा जा सके, इस के लिए मैं कुछ देर सैण्ड हिल पर रुका प कर आगे उस टीले की तरफ बल दिया। पर रेत पर अपने अकेले कदमों की परीटता वहाँ पहुँचा, तो देला कि उस से आगे उस से भी कँचा एक और टीका 🕻। जल्दी-जल्दी वलते हुए मैं ने एक के बाद एक कई टीले पार किये। टीगें पक रही थीं, पर मन चकने की सैयार नहीं था। हर अगले टीछे पर पहुँचने पर लगता कि सायद अब एक ही टीशा और है, वस पर पहुँच कर पर्विक्रमी लितिन की सुका विस्तार अवस्य नजर था जायेगा । और सबमुच एक टोले पर पहुँच कर वह जुला बिस्तार सामने फैला दिखाई दे गया—वहाँ से दूर तक रेत की साबी ढलान थी, जैसे वह टीले से समृद में उतरने का रास्ता हो। सूर्य तब पानी मे बोड़ा ही उत्पर था। अपने प्रयत्न की सार्यकता से सन्तुष्ट हो कर में टीले पर बंट गया-छेसे जैसे यह टीला संसार की सब से केंची चोटी हो, और में ने, सिर्फ में ने, उस बोटी को पहली बार सर किया हो।

पीछे वापी तरफ दूर-दूर हट कर वये नारियकों के शुरमूट मंडर जा रहे में। गूँगतो हुई तेज हवा से जन की टहनियाँ कपर को चठ रही थे। अनाधा की तरक चठ कर हिल्की हुई थे टहनियाँ ऐसे लग रहा थाँ जैसे जम्मक रति के राणों में निक्हों नान सन-पुरित्यों को यहिं। पिकामी सर के साय-साय मूखी पहादियों की एक श्रृंतला दूर तक सभी गयी भी जो मामने फीते रेत के कारण यहत सभी, यहिए और भीरान लग कही थी। मूर्य पानी की सतह के पास पहुँच गया था। युनहली किरणों ने पीली रेत की एक नया-सा रंग दे दिया था। उस रंग में रेत इस सरह समझ रही थी जैसे अभी-अभी उस का निर्माण कर के उसे यहाँ उँदेला गया हो। में ने उस रेत पर दूर तक बने अपने पैरों के निमानों को देया। लगा जैसे रेत का मुँगारापन पहली बार उन निमानों से दूरा हो। इस से मन में एक सिहरन भी हुई, हलकी उदासी भी चिर आयी।

मूर्य का गीला पानी को उताह से छू गया। पानी पर दूर तक सीना-ही-क्षीना एक आया। पर यह रंग इतनी जल्दी-जल्दी बदल रहा था कि किसी मी एक क्षण के लिए उसे एक नाम दे सकना असम्भव था। मूर्य का गोला जैसे एक विवसी में पानी के लाये में ड्वता जा रहा था। घीरे-घीरे वह पूरा डूव गया और कुछ थाण पहले जहाँ सीना यह रहा था, वहाँ अब लहू बहता नजर आने लगा। गुछ और क्षण बीत ने पर वह लहू भी घीरे-घीरे बैजनी और वैजनी से काला पड़ गया। में ने फिर एक बार मूड़ कर दायों तरफ़ पीछे देख लिया। नारियलों की टहनियाँ उसी तरह हवा में ऊपर जठी थों, हवा उसी तरह गूँज रही थी, पर पूरे दृश्यपट पर स्याही कैल गयी थी। एक-दूसरे से दूर खड़े झुरे-मुट, स्याह पड़ कर, जैसे लगातार सिर धुन रहे थे और हाथ-पैर पटक रहे थे। में अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और अपनी मुद्धियाँ भींचता-खोलता कभी उस तरफ़ और कभी समुद्द की तरफ़ देखता रहा।

सचानक खयाल आया कि मुझे वहाँ से लौट कर भी जाना है। इस खयाल से ही शरीर में केंप-केंपी भर गयी। दूर सैण्ड हिल की तरफ़ देखा। वहाँ स्याही में दूवे कुछ धुँघले रंग हिलते नजर आ रहे थे। मैं ने रंगों को पहचानने की कोशिश की, पर जतनी दूर से आकृतियों को अलग-अलग कर सकना सम्भव नहीं था। मेरे और उन रंगों के बीच स्याह पड़ती रेत के कितने ही टीले थे। मन में डर समाने लगा कि क्या अधेरा होने से पहले मैं उन सब टीलों को पार कर के जा सकूँगा? कुछ कदम उस तरफ़ बढ़ा भी। पर लगा कि नहीं। उस रास्ते से जाऊँगा, तो शायद रेत में ही भटकता रह जाऊँगा। इस लिए सोचा

. बैहतर है मोबे समूद्र-सट पर स्वतर जार्ड--तट का रास्ता निश्चित रूप से केप होटल के सामने तक ले वायेगा । निर्णय तुरन्त करना था, इस लिए विना और सोचे में रेत पर बैठ कर नीचे तट की तरफ फिमल गया। पर तट पर पहुँच कर फिर कुछ क्षण बढते बँघेरे की बात भूठा रहा। कारण था तट की रेत । यू पहले भी समुद्र-घट पर कई-कई रंबो की रेत देशी बी---सुरमई, साकी, पीलों और लाल । मनर जैसे रंग उस रेत में वे, वैसे में ने पहले कभी कहीं की रेत में नहीं देशे थे। कितने ही बनाम रंग ये दे, एक-एक इंच पर एक-दूसरे वे अलग "'और एक-एक रंग कई-कई रंगो की झलक लिये हुए । काली पटा बौर पनी नाल झाँघो को मिला कर रेत के आकार में डाल देने से रंगों के जितनी तरह के अलग-अलग सम्मित्रण पाये जा सकते ये, वे सब वहाँ मे---बौर उन के अतिरिक्त भी बहुत-से रंग थे। मैं ने कई अलव-जलग रंगों की रेत की हाय में ले कर देखा और महल कर सोचे बिर जाते दिया। बिन रंगों की हायों हे नहीं छ सका, उन्हें वैरों से मसल दिया। यन या कि किसी तरह हर रेंग की घोड़ी-घोड़ी रेत अपने बास रख लें। पर उस का कोई उपाय नहीं या । पह सीच कर कि फिर किसी दिन बा कर उस रेत की वटीकेंगा, मैं बदास मन से वहाँ से झागे चल दिवा !

पहिल्यानी के कादर एक पान गयी भी—हमें बना गर लागे जाने के लिए पानी में एउदना आदृश्यक था। पर लग मनम पानी की तरफ पाँच बढ़ाने का मेरा मारम गती हुआ। में पहान की गीकों पर पर राता किसी तरह उस के लगर पहेंच गया। मोजा भीने राई रहने भी जोशा यह अधिक मुद्राशत होगा। पर जार पहेंच यह लगा जैंग मेरे साथ एक गजाक किया गया हो। चहान के उस गरम गह का गुला फैलाव था—लगभग सी फुट का। कितने ही लोग गर्ती दहल पहें थे। जार गलक पर जाने में लिए यहाँ से रास्ता भी बगा था। मान में दर निकल जाने में मुद्रो अपना-आप माफी हलका लगा और में बहुान से मीने सुद्र गया।

रात । पेप होटल का लॉन । बाँधेरे में हिन्द महासागर को काटती कुछ स्याह लकीरों—एक पौधे की टर्शनियाँ। नीचे सङ्क पर टार्च जलाता-बुझाता एक लादमी। यद्याण-पूर्व के शितिज में एक जहाज की मिदिम-सी रोशनी।

मन यहत वेर्पन या—िवना पूरी तरह भीगे सूसती मिट्टो की तरह। जगह गुरों रतनो अच्छी छगी थी कि मन था बगी कई दिन, कई ससाह, वहाँ रहूँ। पर अपने भुलनकड़पन की वजह से एक ऐसी हिमाज़त कर आया था कि लग रहा था वहाँ से तुरन्त लीट जाना पड़ेगा। अपना सूटकेस खोलने पर पता चला था कि कनानोर में सबह दिन रह कर जो अस्सी-नव्ये पन्ने लिखे थे, वे वहीं मेज की दराज में छोड़ आया हूँ। अब मुझे दी में से एक चुनना था। एक तरफ़ था कन्या-कृमारी का सूर्यास्त, समुद्रतट और वहाँ की रेत। दूसरी तरफ़ अपने हाथ के लिखे कागज जो शायद अब भी सेवाय होटल की एक दराज में बन्द थे। मैं देर तक बैठा सामने देखता रहा—जैसे कि पौधे की टहनियों या उन के हाशिये में वन्द महासागर के पानी से मुझे अपनी समस्या का हल मिल सकता है।

कुछ देर में एक गीत का स्वर सुनाई देने लगा जो घीरे घीरे पास आता गया। एक कान्वेण्ट की वस होटल के कम्पाउण्ड में आ कर रुक गयी। वस में वैटो लड़कियाँ अँगरेजी में एक गीत गा रही थीं जिस में समुद्र के सितारे को सम्बोधित किया गया था। उस गीत को सुनते हुए और दूर जहाज की रोशनी के उत्तर एक बमावे जिलारे को देशते हुए मन और उदाल होने उगा। गहरी ग्री के मुस्तर रंग में रंगो वह आधान मन की महस्तर के रिजो कोमल रोगें को हनके-हनके छहला रही थो। राज रहा था कि उदा रोगें की जिदा गांच मूर्ग बही हो आने मही देगों। होकिन उस ले भी जिही एक जीर रोगांं था—— रिमाग क हिलो कोने में अटका—चो मुख्य बही ने जाने वालो यहां का टाइम-टेक्ट मुग्ने बता रहा था। तीन के स्वरो को प्रतिक्या में साम टाइम-हेक्ट के दिन्ते जुदने का रहे चे—चहको बच आत पनह, दूजरी बाज पतीम, शीवरो"। वोशों देर में बख लीट बागो, मींच के स्वर विशोन हो गये और मन में केवत दिहरों की बखीं पहलों रह गयी।

सूर्योग्य । तम बाठ बादमो 'विवेकानाय चट्टाय' पर बैठे थे। घट्टाम छट के फीनवा-ची एव बागे समूद के सोच बा कर है—वहीं बहीं बेगाल की साही में मीनोतिक सीमा समात होती हैं। वेरे बकावा तीन कर्म्या-कुमारी के वैवार नव्यक्त में तम में से एक के लूट्ट का। चार पकाद वे बो एक क्रोटी-ची मध्या नाव में हमें पहीं छाये थे। नाव बचा थो, रवड़-मैंड के तीन तमों को 'गाए-साथ जोड़ लिया गया था, वह। शोचे को नुबेकी चट्टामों मीर कर पर में क्यें के बचात हम पत्र वहा के तम दे कर तर का पदि थे, तो में ने सायमान की तर कर कर हैं हम तम्बताई नाव को बचत तर का पदि थे, तो में ने सायमान की तरफ के ति हुए उनती दे तमनी चेतना को स्पित एकने को 'चेंडा मी भी अपने अपने दे के हर तमा बोज के स्तर मा पहि थी, तो में ने सायमान की तरफ है तह है हम तम्बताई जव तातीनता से बच रहना पाह स्तर में की तम की दे भी दोगों में उतर गया बचोंकि मही की हफ हम नव ए सूनि वजे, तो हर मेरी टीगों में उतर गया बचोंकि वहीं की हफ नी हक ने हक के नी पहीं भी हम मेरी हमी में उतर गया बचोंकि वहीं की हफ नी हक ने हक के नी पहीं भी हम मेरी हमी से उतर गया बचोंकि

प्रेनुएट नवस्वक मुझे बता रहा था कि कम्या-कुमारी की खाठ हवार को मातारी में कम से कम पार-वीच की थियित नवयुवक ऐसे हैं जो बेकार हैं। उन में से को के कममम खेनुस्ट हैं। उन का मुख्य धनना है नोकरियों के लिए प्रांचमें देना और बैठ कर बापत में चहुक करना। वह खुद वहीं फोटो-एन्डम वेबता था। हुए नवयुवक भी उसते तरह के छोटे-भीटे काम करते में। "हम कोम की विजी में मुद्द सारों हैं। "हम कोम की विजी में मुद्द सारों हैं और दार्घोषक कि बहुत सुद्द सुद्द सुर्घ करते हैं,"

यह पर रहा था। ''इन पहुनि से इतनी प्रेरणा तो हमें मिनती ही है।'' मुझे दिलाने के लिए उन ने यहाँ से एक मोपो के कर उसे तोड़ा और उस का गूदा भूति में आज लिया।

पानी और आकाम में नगर-तरह के रंग तिलिमिलाकर, छोटे-छोटे होगों यो गरुर ममूद्र में विदारी स्वाह महानों की चोट से मूर्व उदित हो रहा था। पाट पर बहुत-से लोग उनते मूर्व को अध्व देने के लिए एकित वे। घाट से भोग हट कर गर्वाभेश्य मेंस्ट-हाउस के बेरे मरकारी मेहमानों को सूर्योदय के समय की काफ़ी किला रहे थे। यो स्वानोय नवयुवितयों उन्हें अपनी टोकरियों में बंध और मालाएँ विशाला रही थों। ये लोग दोनों काम साय-साय कर रहे ये—मालाओं का मील-सोल और अपने वादनावयुलर्ज से सूर्य-दर्शन। मेरा सायों अब मोहलेक-मोहले के हिसाब से मुझे बेकारी के बौकड़े बता रहा था। बहुत-से कड़ल-काक हमारे आसवास सेर रहे ये—पहाँ को बेकारी की समस्या और सूर्योदय को विदोपता, इन दोनों से थे-लाग।

मेरे साथियों का कहना था कि लौटते हुए नाव को घाट की तरफ से घुमा-कर लागेंगे, हालांकि महलाह उस सूफ़ान में उधर जाने के हक़ में नहीं थे। बहुत कहने पर महलाह किसी तरह राजी हो गये और नाव को घाट की तरफ़ ले घले। नाय यियेकानन्द चट्टान के ऊर से घूम कर लहरों के थपेड़े खाती उस तरफ़ बढ़ने लगी। वह रास्ता सचमुच बहुत खतरनाक था—जिस रास्ते से हम आये थे, उस से कहीं ज्यादा। नाव इस तरह लहरों के ऊपर उठ जाती थी कि लगता था नोचे आने तक जरूर जलट जायेगी। किर भी हम घाट के बहुत झरीय पहुँच गये। ग्रेजुएट नवयुवक घाट से आगे को चट्टान को तरफ़ इशारा करके कह रहा था, ''यहां आत्महत्याएं बहुत होती हैं। अभो दो महोने पहुछे एक लड़की ने उस चट्टान से कूद कर आत्म-हत्या कर लो थी।''

मैं ने सरसरी तौर पर आरवर्य प्रकट कर दिया। मेरा घ्यान उस की बात में नहीं था। मैं आँखों से तय करने की कोशिश कर रहा था कि घाट और नाय के बीच अब कितना फ़ासला बाक़ी है।

"वह आत्म-हत्या करने के लिए ही यहाँ आयी थी," ग्रेजुएट नवयुवक कह रहा था। "सुना है उसे कुँवारेपन में ही बच्चा होने वाला था। अर्णाकुलम् श्रीर त्रिवेटम् के बीच के किसी गाँव की भी वह । बाद में मृहम् के पास सस का गरीर लहरों ने किनारे पर निकाल दिया था।" एक लहर ने नाव को इस सरह पकेल दिया कि मृश्किल में यह सलस्टी-

एक खहर में नाय को इस वरह पकेल दिया कि मुस्तिक में बहु जरहतें को । आगे तीन-पार चट्टानों के बीच एक मेंचर पड़ रहा था । नाव बंचानक एक तरफ से मंदर में दासिक हुई और दूसरी तरफ से निरह कामी । समें वे पहले कि मस्ताह उसे सेमाल गाती, वर फिर उसी उरह मंचर में दातिक हैं कर पूम गारी । मुझे कुछ वर्षों के लिए मेंडर और उस से पूमरी मात्र के किया और दिसों भेंच की चेवता नहीं रहो । बेवना हुई जब मंचर में तो को किया और दिसों में एक सेमाल किया कि स्वाह कर के में के साथ मात्र किया ते तर के किया के स्वाह मात्र किया तर के साथ मात्र किया के साथ मात्र किया तर के साथ मात्र किया के साथ मात्र के साथ मात्र किया के साथ मात्र की स

पर में ने तक तक उन पहान की उरफ ध्यान से नहीं देशा जब तक हम िमारे के बहुत पास नहीं पहुँच गये। यह भी नहीं नहुँच कर जाना कि पाट भी तफा से आने का दशदा छोड़ कर मस्नाह उदी रास्त्र से नाव की वायस कार्य है जिल रास्त्र से पहाले के गये थे।

क्याकुनारों के मंदिर से पूजा को यांच्या बज रही थीं। मकों हो एक मणकी मल्टर जाने से बहुले मंदिर को दोवार के वाब कर कर बड़े प्रणान कर रही थी। सरवारी मेहमान शैक्ट-राज्य का उपक लीट रहे थे। हमारी पात और किलारे के बोग हलको जुम के कई एक नावों के शाल और कवन-माती से पंतर एक से कमान रहे थे। में बब मी वांचों से शंत को दूरी मार रों था दोर मज में वहीं वा टाइम-देवल दोहरा रहा था। ठीछरी बड़ भी पाजीत पर, वोची—"

<sup>2.</sup> उन ने बाद एक प्राप्त तीर बाई रह के द नवानीए जीट गया। बाई जा बाद करने सिंग एक प्राप्त के प्रा



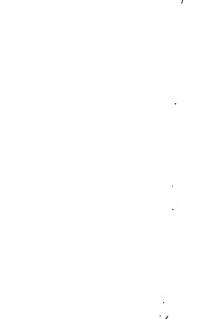





पडा आर-५२२, न्यू राजेन्द्र नगर, नयी दिल्ली-५

अन्य रचनाएँ :

यण्यातः अपेरे वन्द क्यारे, न आने वाला कता । नाटक : सापाइ का एक दिन, लहरों के सानईख, आपे और अपूरें ( सन्तन्त ) । बहानी-संद्र : आप के साने, एवे-दिन, एक-एक दुनियां ( सन्तन्त ), निने-पूने बेहरें ( सन्तन्त्र ) । निकल-मंदर : परिचेया )